#### पूज्य माता-पिता जी के चरगा-कमलों में समपित

# समाजवाद की रूप-रेखा

## प्रथम भाग समाजवाद क्या है ?

#### लेखक के विषय में

लेक्चरर्, प्रयाग विश्वविद्यालयः मुरारका पारितोषिक विजेताः फ्रेलो आव दि रायल इकनामिक सोसायटी, लंदनः कीन एम्प्रेस विक्टोरिया जुविली फंड मैड-लिस्टः यूनिवर्षिटी वी॰ काम॰ मैडलिस्टः लेखक "आमीण अर्थशास्त्र और सहकारिता", "भारतवर्ष का आर्थिक भूगोल", "Insurance Finance", Introduction to Economics", "Elements of Economics", Business Methods and Machinery", "Economic and Commercial Essays", "Good-bye to Capitalism?", etc. etc.

# द्सरा भाग पूँजीवाद

## समाजवाद की रूप-रेखा

[ मुरारका पुरस्कार प्राप्त; साहित्यरत परीचा के लिये स्वीकृत ]

श्री अमर नारायण अग्रवाल, एम० ए०, लेक्चरर, प्रयाग विश्वविद्यालय

> ग्रागरा विनोद पुस्तक मंदिर १६४२

श्रच्छी भौति पूरी कर सकती है, वहीं मुद्रा हो जायगी। मुद्रा चाहे सोने की हो, या चाँदी की हो या कागज़ की हो। स्वयं पूँजीवाद के ही श्रंत- ग्रंत श्राजकन स्वर्ण की सत्ता उट-सी रही है। इसके स्थान पर काग़ज़ी- मुद्रा प्रचलित हो चली है। मुद्रा का प्रश्न उपयोगिता का प्रश्न है, सिद्धान्त का नहीं। श्रतएव इस से समाजवाद का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं।

इस श्रध्याय को समात करने के पूर्व हम मार्क्स श्रीर ऐंगिल्स का कम्यूनिस्ट मैनोफैस्टो में बताया हुश्रा सुधार सम्बन्धी कार्य-क्रम देना श्राव-श्यक समभते हैं जिससे समाजवादी राष्ट्र का ठीक-ठांक ज्ञान हो सकेगा:—

- (१) भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का श्रांत करना श्रौर सब लगान को समाज के कामों में लगाना।
- (२) एक भारी वृद्धिशील आय-कर का लगाना।
- (३) विरासत (Inheritance) के अधिकार का श्रंत कर देना।
- (४) निर्वासितों त्र्यौर विद्रोहियों की कुल सम्पत्ति पर सरकारी ऋधिकार कर लेना।
- (५) ऋण का राष्ट्रीकरण करना।
- (६) यातायात के साधनों का राष्ट्रीकरण करना।
- (७) राष्ट्रीय कारख़ानों और आर्थिक कियाओं को बढ़ाना। ऊसर भृमि आदि को जोतना।
- ( ८ ) सब मज़दूरों को समान स्वतंत्रता देना।
- (९) कृषि का व्यवसायों से संयुक्त कर देना, नगर तथा देहात के बीच का ऋंतर, जनसंख्या के सम विभाजन की नीति के द्वारा, मिटा देना। (१०) राष्ट्रीय स्कूलों में सब बच्चों को मुफ्त शिचा देना।

प्रकाशक श्री राज किशोर जी, विनोद पुस्तक मंदिर, श्रागरा

> ग्रगस्त, १९४२ मूल्य **३)**

> > मुद्रक गिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव. हिन्दी साहित्य भ्रेस. प्रयोग ।

हैं कि व्यक्ति कुछ नहीं है, जो कुछ है वह जाति है। जर्मनी में 'रक्त की पिवत्रता' का पहलू सबसे अधिक महत्वशाली है। जर्मनी का अधिनायकशाही राष्ट्र जाति के सिद्धान्त पर आधारित हैं। हाइनरिच हिमलर ने सन् १९३५ ई० में घोषित किया था कि जर्मनी के लिये जाति का विज्ञान ही यीशु का उपदेश है। इस विचार का उथलापन स्वयं स्पष्ट है। मध्य योरोप की जातियों की सची उत्पत्ति का निर्धारण एकदम असम्भव कार्य है। लेकिन फिर भी इस अंध विश्वास के अनुकरण में हिटलर ने यहूदियों को देश से निकाल दिया है, और उनकी सम्पत्ति छीन ली है। इटली भी जाति की महत्ता का परिपोषक है। मुसौलिनी जाति के संगठन को नितान्त आवश्यक समभते हैं लेकिन वे कहते हैं कि जाति कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, वरन् एक विचार है। "जाति एक भावना है, वास्तविकता नहीं। यह ९५ प्रतिशत भावना है।"

फैसिज़म का दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्रवाद को नष्ट-भ्रष्ट करना श्रौर श्रिधनायकशाही को स्थापित करना । वे पार्लियामेंटरी सरकार के कायल नहीं। फैसिज़म इस बात का विरोध करता है कि बहु-संख्यक संस्था केवल इसलिये कि वह बहु-संख्यक है, मानव समाज को जिधर चाहे उधर चलावे। वह इस बात से साफ़ इनकार करता है कि केवल सख्या ही समय समय के परामर्श से शासन कर सकती है। वह मनुष्य जाति की श्रपरिवर्तनशील, हितकर तथा फलदायी श्रसमानता का समर्थन करता है। उसके विचार से यह श्रसमानता केवल सार्वजनिक मताधिकार श्रादि कार्यों से चिरकाल के लिये समानता में परिवर्तित नहीं की जा सकती। फैसिज़म समाज श्रेणी (Hierarchy) श्रौर नेतृत्व

## भूमिका

पुस्तक लेखक के विचारों का व्यक्तीकरण है, श्रीर भूमिका उसकी पुस्तक-सम्बंधी व्यक्तिगत वातों का स्पष्टीकरण।

समाजवाद का अध्ययन करते समय मुभे यह जानने की स्वाभाविक उत्सु-कता हुई कि हमारी मातृभाषा हिन्दी का समाजवादी साहित्य कितना प्रचुर है। देश की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चेत्रों की विचारा-त्मक परिस्थिति देखकर मुभे पहले ही से संशय था कि शायद हमारा साहित्य इस दिशा में निर्धन हो। हिन्दी की समाजवाद पर केवल दो ही चार अच्छी पुस्तकों ने मेरा संशय शीघ्र ही पक्षा कर दिया। इसलिये मेरी इच्छा हुई कि समाजवाद पर जो कुछ थोड़ा-बहुत मैंने अँग्रेजी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया है, उससे अपने साहित्य की सेवा कहाँ। मेरे तुच्छ ज्ञान और सामर्थ्य ने मुभे स्पष्ट बता दिया कि यह मेरी अनाधिकार चेष्टा है। पर फिर मुभे ख़्याल हुआ कि अभी तो साहित्य को 'चेष्टा' की आवश्यकता है, 'अधिकार' और 'अनाधि-कार' पर विचार करने की फ़ुरसत नहीं। कम से कम उसके सेवकों को इस समय अनाधिकार चेष्टा करने का अधिकार तो है ही। विचार से उत्साहित होकर मैंने यह पुस्तक लिखना आरम्भ किया।

इस पुस्तक की सामग्री प्राप्त करने के लिये मैंने मुख्यतः ऋंग्रेज़ी पुस्तकों श्रीर जर्मन तथा फ्रींच पुस्तकों के ऋँग्रेज़ी श्रनुवादों का सहारा लिया है। समाजवादी साहित्य श्रथाह है इसलिये समाजवाद के लेखक को उसमें से प्रमुख श्रन्थों का चुन लेना श्रीर खास कर उन्हीं पर निर्भर रहना श्रावश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त, समाजवाद के विषय में वहुत से भ्रमात्मक विचार प्रचिलित हैं श्रीर किन्हीं-किन्हीं पुस्तकों में उनका विवेचन

भी पाया जाता है। श्रसमाजवादी लेखकों की पुस्तकों के विषय में यह सत्य श्रिविक लागू है। ऐसी पुस्तकों और विचारों को सावधानतापूर्वक दूर रखने की जहरत लेखक के काम को और भी कठिन बना देती हैं। मैंने, श्रपनी सामर्थ्य के श्रानुसार, श्रिविकारी लेखकों और श्रंथों को ही श्रपना श्राधार वनाया है। मैंने जो विचार जिस श्रंथ से प्राप्त किया है, उसका पद-संकेत में हवाला भी दे दिया है।

इस पुरुतक के चेत्र (Scope) के विषय में भी मैं दो शब्द कहना जरूरी सममता हूँ। समाजवाद की ख्राँगरेजी पुस्तकों के पाठक जानते हैं कि, सामा-न्य रूप से, समाजवाद के सब अंगों का दिग्दर्शन किसी एक पुस्तक में नहीं पाया जाता। यदि कोई पुस्तक समाजवाद के इतिहास की व्याख्या करती है, तो दूसरी इसके सिद्धान्तों का विवेचन करती है, ख्रौर इसके रूपों पर ज्ञानप्राप्त करने के लिये एक तीसरी ही पुस्तक देखनी पड़ती है। फिर इन सब पुस्तकों का अध्ययन करने के लिये समय और धैर्य की आवश्यकता है। अतएव यदि एक पुस्तक में ही इन सब अंगों का संचिप्त हप में समावेश कर दिया जाय तो शायद वह पाठकों को ऋधिक उपयोगी हो, ऐसा मेरा विचार था। इसितये मैं अंग्रेज़ी में एक पुरुतक लिखने के लिये गत वर्षों में सामग्री एकत्र कर रहा था। पर इसी वीच में श्रद्धेय पंडित दयाशंकर दुवे जी की कृपा से मेरा ध्यान हिन्दी की तरफ़ खिंचा और उन्होंने मुक्ते हिन्दी में ऐसी पुस्तक लिखने को सम्मति दो। उनको हो त्राज्ञानुसार मैंने यह पुस्तक लिखी है। इसमें मैंने समाजवाद के सभी प्रमुख खंगों को सम्मिलित करने की चेष्टा की है। प्जीवाद का विश्लेषणा त्यौर उसके दोष, समाजवाद का सैद्धांतिक विवेचन, समाजवाद के विभिन्न रूप, खौर फ़ैसिज़्म खौर साम्राज्यवाद, खादि विषयों का उपयुक्त स्थानों पर वर्णन किया गया है। अभाग्यवश स्थानाभाव के कारण मैं इसमें समाजवाद के इतिहास पर विवरणात्मक प्रकाश नहीं डाल सका हूँ।

यह पुस्तक मुख्यतः सैद्धान्तिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से लिखी गयी है।

इसलिये इसका रूप पूर्णतया भारतीय नहीं। पर इसकी भारतीय रंग देने के लिये मैंने यत्र-तत्र भारतीय उदाहरण दिये हैं, भारतीय लेखक उद्धृत किये हैं और एक श्रंतिम भाग, "भारत में समाजवाद", जोड़ दिया है। यह भाग महात्मा गांथी, पं० जवाहर लाल नेहरू, श्री सुभाषचंद वोस, श्री पृहामिसीतारमैया, श्राचार्य कृपलानी, श्राचार्य नरेंद्रदेव, श्री जयप्रकाश नारायण, श्रीसम्पूर्णानन्द, श्री एम० एन० राय आदि भारतीय विद्वानों के पुस्तकों, लेखों श्रीर व्याख्यानों के श्राधार पर लिखा गया है। यदि पाठकों को फिर भी इसमें भारतीयता की कमी खटके, तो इसके कारण मेरे श्रनुमान की त्रुटि और मेरे और उनके लेखात्मक विचारों का श्रंतर होगा। श्रंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों को राष्ट्र-विशेष के वंधनों में पूर्णतया सीमित कर देना उनके विवेचन में श्रवश्य ही वाधक और श्रमात्मक होगा, ऐसा मेरा विचार है।

भारत में समाजवाद की अभी शुरूआत ही हुई है। अतएव उसके विषय में निश्चयात्मक भविष्यवाणी करना अनाधिकार चेष्टा है! समान्यरूप से जो कुछ कहा जा सकता है, केवल वही चम्य है। इसी कारण, इस प्रसंग में, मैंने वास्तविकता के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, कल्पना पर कम; वर्तमान का अधिक हवाला दिया है, भविष्य का थोड़ा; पृथ्वी पर चलने की चेष्टा की है, आकाश में उड़ान भरने की कोशिश नहीं।

गांधीवाद और समाजवाद की चर्चा करते समय मैंने दोनों वादों के दार्श-निक और तात्विक विचारों में अंतर दिखाने की चेष्टा की है। इन मूल-विचारों की भिन्नता के कारण उनके आधार पर निर्मित सिद्धान्तों और विचारों में भी भेद उत्पन्न हो जाता है। तर्क की दृष्टि से दोनों विचार-प्रणालियाँ बहुत ही श्रेष्ठ (dovetailed) हैं।

पद-संकेतों ( 'oot-notes) का मैंने प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया है। हिंदी के गंभीर साहित्य में पद-संकेतों का अभाव मुक्ते वहुत खटकता है। मुक्ते पद-संकेतों से इतना प्रेम है जितना कि शराबी को शराब से होता है। बिना

पद-संकेत देखे या दिये मुक्ते चैन ही नहीं पड़ता। पद-संकेतों का प्रयोग क्यों लाभदायक और आवश्यक है, इसकी मैंने अन्यत्र विवेचना की है। \* इस छोटी-सी भूमिका में इसका दुहराना शायद उचित नहीं।

इस पुस्तक की भाषा पर भी दो शब्द कह दूँ। मेरा विचार है कि हमारे पास इस समय तीन भाषाएँ हैं—हिंदी, उर्दू और, इन दोनों के सम्मिश्रण से बनी हुई, हिंदुस्तानी। यह वाद-विवाद कि हिंदी को संस्कृत शब्दावली के रंग में रंग दिया जाय या इसे हिंदी-उर्दू के सम्मिश्रण का रूप दे दिया जाय, मैं त्रसमीचीन समकता हूँ। हिंदी को हिंदुस्तानी वनाने के पत्तपातियों से मैं यह कहूँगा कि आप हिंदी के लोप करने पर क्यों उतारू हैं ? यदि आप हिंदुस्तानी को उपयोगी सममते हैं, तो त्राप हिंदुस्तानी लिखिये, हिंदी को त्याग दीजिये। धीरे-धीरे हिंदी का प्रभाव स्वयं ही कम हो जायगा। पर हिंदी वालों से यह कहना कि वे हिंदी को छोड़ कर हिंदुस्तानी लिखें उसी प्रकार ऋनुपयुक्त है जिस प्रकार श्रॅंप्रेज़ों से श्रॅंप्रेज़ो छोड़ कर हिंदी में लिखने की बात कहना; यदि दोनों में कुछ अंतर है तो केवल मात्रा का। इस पुस्तक की भाषा का सुकाव हिंदी की श्रोर श्रिधिक है, हिंदुस्तानी की श्रोर कम। इसितिये नहीं कि मैं क्टर हिंदी का समर्थक हूँ, विलक इसिलये कि मैं हिंदी और हिंदुस्तानी के वाह्य-रूप को लगभग उतना ही अलग मानता हूँ जितना कि अँगरेजी और हिंदी या हिंदुस्तानी को। कोई श्रॅंग्रेज़ी में लिखे या हिंदी में; हिंदुस्तानी में लिखे या उर्द में, इससे किसी की क्या ? भाषा पाठकों के मस्तिष्क या हृदय तक पहुँचने का मार्ग है। पथिक को वायुयान, या रेल, या मोटरकार या साइकिल त्र्यथवा बैलगाड़ी पर जाने में सुविधा मिलेगी, यह वह स्वयं समकता है। यदि त्राप इहलैंड जाने वाले को वैलगाड़ी में वैठाने की चेष्टा करेंगे, तो वह यात्रा करने का विचार ही छोड़ देगा। यदि आप सममते हैं कि वैलगाड़ी की यात्रा ज़्यादा सुखप्रद है, तो त्राप उसका सहर्ष उपयोग कीजिये। यदि कोई त्रापको

<sup>\* &#</sup>x27;'कर्मयोगी'', अगस्त १९३९

रोके तो यह उसकी गलती है। श्राप उसकी वात न मानिये।

हिंदी में विशिष्ट (Technical) शब्दों का श्रभाव है। मैंने यथाशक्ति सर्व-श्री दयाशंकर दुवे, भगवानदास केला श्रीर सम्पूर्णानन्द की शब्दावली का ही प्रयोग किया है। नई-नई शब्दावितयों को बनाना अभीष्ट नहीं क्योंकि इससे पाठकों के विचार ऋश्पष्ट (Confused) हो जाने का भय है। मैंने 'Value' के लिये श्री सम्पूर्णानन्द का 'अर्घ' शब्द प्रयुक्त किया है, दुवे-केला का 'मूल्य' शब्द नहीं। क्योंकि फिर हमें 'Price' का समानार्थ शब्द 'क़ीमत' वनाना पड़ेगा; मगर साधारण बोल चाल में 'मृल्य' और 'क़ीमत' समान अर्थ वाले माने जाते हैं। इसलिये यदि दुबे-केला-शब्दावली को प्रयोग किया जाता तो शायद पाठकगए। मृल्य त्रौर क़ीमत का एक ही त्रर्थ लगा जाते त्रौर त्रसत्ती मतलव गड़वड़ हो जाता। खास कर ऋर्घ सिद्धान्त की विवेचना करते सयय 'Value' श्रोर 'Price' का वारीक श्रंतर वहुत महत्वपूर्ण है श्रोर इस भिन्नता को जिस किसी साधन द्वारा जितना ऋधिक रुपष्ट किया जा सकता है, उतना ही ऋच्छा। 'मूल्य' श्रौर 'क्तीमत' शब्द श्रासान श्रवश्य हैं, इसलिये यदि श्चरपष्टता का भय न हो तो उनका प्रयोग भी मान्य है। श्रनेकों स्थान पर मुफ्ते नये शब्दों के गढ़ने की आवश्यकता पड़ी है। वहाँ संस्कृत या वँगला साहित्य का त्राश्रय लिया गया है।

मैंने जिन लेखकों के यंथों से सहायता ली है, उनका मैं वहुत कृतज्ञ हूँ। इस पुस्तक की त्रुटियाँ, दोष और अभाव के दूर करने में जो विद्वान् मुमे सहायता देंगे उनका मैं ऋगी होऊँगा। पं॰ दयाशंकर दुवे के परामर्श से मैंने यहुत लाभ उठाया है, इसके लिये मैं पंडित जी का वहुत आभारी हूँ।

यदि इस रचना से मुक्ते कुछ प्रोत्साहन मिला, तो शायद हिंदी में कुछ श्रीर सेवा कर सक्ँ।

जार्ज टाउन ) प्रयाग

अमर नारायण अग्रवाल

## द्वितीय संस्करण की भूमिका

हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इस पुस्तक पर "मुरारका पुरस्कार" प्रदान करके जो उदारता दिखाई है श्रौर मेरा उत्साह बढ़ाया है उसके लिये मैं सम्मेलन का ऋगी हूँ। इससे मुभे विश्वास होता है कि मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं हुआ। मैं हर्ष के साथ इसे द्वितीय संस्करण के लिये मुद्रणालय भेज रहा हूँ।

त्राजकल युद्ध के समय में कागज तथा छपाई की दरें इतनी वढ़ गई हैं कि पुस्तकों का प्रकाशन जोखिम का काम हो गया है अतः श्री विनोद पुस्तक मंदिर के अध्यक्त महोदय ने इस पुस्तक के प्रकाशन में जो तत्परता दिखलाई है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूँ।

सामग्री ग्रोर भाषा में यत्र-यत्र ग्रावश्यकतानुसार परिवर्तन कर दिये गये हैं। पुस्तक की छपाई तथा उसका गैट-ग्रप ग्रच्छा करने की चेष्टा भी की गई है। त्राशा है इस नये रूप में यह पुस्तक पाठकों को श्रिधक रुचिकर होगी। प्रयाग विश्वविद्यालय

## सूचो

### भूमिका

| समा        | जिवाद क्या है ?                      |              |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| १          | वर्तमान सामाजिक समस्या .             | · <b></b> \$ |
| २          | समाजवाद क्या है ?                    | १०           |
| ą          | समाजवाद का महत्व                     | ३३           |
| 8          | समाजवाद का विकास                     | ३८           |
| पूँर्ज     | ोवाद                                 |              |
| યૂ         | पूँजीवाद का विश्लेषण .               |              |
| દ્         | पूँजीवाद का विश्लेषण-उत्तराई         | યુ હ         |
| 9          | पूँजीवाद के दोष                      | ७२           |
| 5          | पूँजीवाद के दोष-उत्तराई .            | ٠. حو        |
| 9          | पूँजीवाद संकट में                    |              |
| समा        | जवाद के श्रादर्श श्रीर रीतियाँ       |              |
| १०         | समाजवाद के उद्देश्य                  | ११५          |
| \$\$       | समाजवादी राष्ट्र का राजनीतिक रू      | प १२१        |
| <b>१</b> २ | समाजवादी राष्ट्र का त्र्यार्थिक रूप  | १२८          |
| १३         | समाजवादी राष्ट्र में धर्म, कुटुम्ब ऋ | गदि १३५      |
| १४         | समाजवाद की रीतियाँ                   |              |
| समा        | जवाद के विभिन्न रूप : मार्क्सवाद     |              |
| <b>5 Q</b> | समाजवाट के क्या                      | 9 vu         |

| १६           | मार्क्सवाद                     | •••              | १५० |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----|
| १७           | द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद         | •••              | १५६ |
| १८           | इतिहास की त्रार्थिक व्याख्या   | •••              | १६२ |
| 38           | श्रेणी-युद्ध                   | •••              | १७१ |
| २०           | मार्क्स का ऋर्घ-सिद्धांत       | •••              | १८३ |
| २१           | <b>त्र्रातिरिक्तार्घ</b>       | • • •            | २११ |
| २२           | मार्क्स की भविष्य वाणी         | •••              | २२० |
| <i>समा</i> ज | नवाद के विभिन्न रूप : उदार स   | ामाजवाद त्र्यादि |     |
| २३           | राष्ट्रीय समाजवाद ऋौर फ़ेवियरि | नेज़्म           | २४१ |
| २४           | सिन्डीकैलिज्म                  | • • •            | २५६ |
| સ્પ          | गिल्ड समाजवाद                  | •••              | २७० |
| २६           | समष्टिवाद                      | • • •            | २८१ |
| ২ ৩          | <b>त्र्रराजकतावाद</b>          | •••              | २९२ |
| वर्तम        | ान ऋौर भविष्य                  |                  | •   |
| २८           | समाजवाद श्रौर पूँजीवाद की व    | ार्तमान दशा      | ३०५ |
| 35           | साम्राज्यवाद                   |                  | ३०८ |
| ३०           | <b>फ़ै</b> सिज़्म              | • • •            | ३१९ |
| ३१           | फ़ैसि <b>ज़म—उत्तरा</b> र्घ    | • • •            | ३२७ |
| भारत         | में समाजवाद                    |                  | • . |
| ३२           | भारत में समाजवाद की त्रावर     | <b>्यकता</b>     | ३४१ |
| ३३           | कांग्रेस ऋौर समाजवादी दत्त     | • • •            | ३५९ |
| ३४           | गांधीवाद श्रौर समाजवाद         | •••              | ३६८ |

#### श्रध्याय १

## वर्तमान सामाजिक समस्या

परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। यह परिवर्तन मानव-जीवन की अंधकारपूर्ण भावनाओं, विघातक प्रथाओं तथा अंधविश्वासपूर्ण रूढ़ियों का विनाश करता हुआ समाज को चरम विकास की श्रोर अप्रसर करता जा रहा है। जिन प्रथाओं तथा संस्थाओं का श्रव से पाँच सौ वर्ष पूर्व बोलवाला था, श्राज उनमें से बहुतों का नाम भी मिट गया है, श्रीर वे केवल इतिहुष की सामग्री रह गई है। उनके स्थान पर नवीन नवीन संस्थाएँ स्थापित हो गई हैं। इस प्रगतिशील संसार के साथ जो शक्तियाँ, प्रथाएँ तथा संस्थाएँ उन्नतिशील होकर पग पर पग रखकर नहीं चल सकतीं, वे अवश्य ही पिछुड़ जाती हैं। कालांतर में उनमें श्रनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनके प्रति सार्वजनिक विरोध प्रारम्भ हो जाता है। कुछ समय में ही उनके विरोधियों की संख्या वढ़ जाती है, श्रीर उनको विनाशपथगामी होना पड़ता है। उनंके स्थान पर मनुष्य ऐसी संस्थाओं को जन्म देते हैं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें श्रीर जो साथ ही पुरानी संस्थाओं के दोषों से मुक्त हो।

संसार के परिवर्तन सम्बन्धी नियम को लगभग सभी मनुष्य समभते हैं। वे अञ्छी तरह जानते हैं कि भृतकाल में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं, और मनुष्य की दशा समय की प्रगति के साथ-साथ बदलती रही है। परन्तु राजनीतिक व सामाजिक विषयों पर विचार करते समय वे इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त को भुला देते हैं। विशेषतः वे इस बात को सुगमता-पूर्वक नहीं सोच सकते हैं कि वर्तमान सामाजिक अवस्था से भिन्न एक दूसरी सामाजिक दशा भी हो सकती है। इसीलिये वे एक नवीन सामाजिक आदर्श के वास्तविक मूल्य का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाते।

वर्तमान सामाजिक प्रणाली को ही ले लीजिये। मनुष्य-जाति प्रारम्भ से ही इस प्रणाली पर संगठित नहीं थी । पहले मनुष्य जाति जंगली थीं। उसमें न तो शिचा का विकास हुआ था, और न राज-नीतिक, ग्रार्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का ही कोई चिह्न विद्यमान था। मनुष्य जानवरों का शिकार करके, मछलियों को पकड़कर श्रौर जंगली फल-फूल खाकर अपना जींवन-निर्वाह करते थे। यह आखेट-युग (Hunting Stage) कहलाता है। कुछ दिनों बाद उनको जानवर पालने का उपयोग मालूम पड़ा । जानवर पालने से उन्हें दूध मिल सकता था, ऊन इत्यादि से शरीर की रचा हो सकती थी, श्रौर साथ ही श्राखेट के श्रभाव में पालतू जानवरों को मारकर चुधा-पूर्ति हो सकती थी। इसलिये उन्होंने जानवरों का पालना प्रारम्भ कर दिया ! इसे चरागाह-युग (Pastoral Stage) कहते हैं। सम्यता की वृद्धि के साथ-साथ मन्ष्य ने खेती करना सीखा और कृषि-युग (Agricultural Stage) में पदार्पण किया। अब वे निश्चित स्थानों में घर बनाकर भुएडों में रहने लगे, श्रौर उनकी श्रसभ्य प्रकृति कम हो गई। रोम साम्राज्य में समाज का एक और विकास हुआ। कृषि-युग सामंत-प्रथा (Feudalism) में परिवर्तित हो गया। राजा की श्रोर से भृमिपतियों को भूमि दे दी जाती थी। इसके वदले में भृमिपतियों को युद्ध के समय में राजा की सहायता करनी पड़ती थी, श्रीर श्रपने सैनिक रखने पड़ते थे। इसके श्रातिरिक्त उनको श्रीर प्रकार से भी राज्य की सहायता करनी पड़ती थी। दासों से परिश्रम कराया जाता था। कृषि सबसे बड़ा उद्यम था, इसलिये श्रिथिकतर कर किसानों श्रीर सामन्तों को देने पड़ते थे।

जैसे-जैसे समय को प्रगति-शील शक्तियों का विकास हुआ, श्रौर सामंत-प्रथा ने उनका साथ देने में असमर्थता दिखाई, वैसे ही वैसे उनका हास होता गया। मुख्यतः फ्रांस की राजकांति तथा इँगलैंड व अन्य देशों की श्रौद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) ने तो उसकी इतिश्री कर दी श्रौर उसके स्थान पर वर्तमान सामाजिक प्रणाली का जन्म हुआ। इस वर्तमान सामाजिक प्रणाली को 'पूँजीवाद' कहते हैं।

इस प्रकार मानव-इतिहास एक निरन्तर प्रगति का लेखा है जिसके विभिन्न युग अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं के वैषम्य के कारण एक दूसरे से प्रथक् हैं। यहाँ पर यह बता देना आव- स्यक है कि यह विकास कृत्रिम आयवा आक्तिमक नहीं है, वरन् यह स्वाभाविक तथा वास्तविक कियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी वर्तमान सामाजिक प्रणाली विकास की आंतिम सीट्टी नहीं है। इसके पश्चात् एक नवीन प्रणाली का आना निश्चित सा है। साथ ही साथ उस मावी प्रणाली को क्रियात्मक रूप देनेवाली शक्तियाँ पूँजीवाद की नीव को उखाड़ने में काम अवश्य कर रही है। \*

<sup>\*</sup> इस कथन का यह तात्पर्य नहीं कि विकास अपने आप होता है और

शायद कुछ पाठक कहें कि ऐसा होने की न तो आवश्यकता है और न कुछ सम्भावना हो दृष्टिगोचर होती है। हमारी वर्तमान सम्यता विकास की चरम सीमा तक पहुँच चुकी है। रेल, जहाज़, डाक, वेतार का तार, मशीन, विजली आदि नवीन सम्यता के प्रमुख अग हैं, और जब हम इनके वास्तविक मृत्य को समभते हैं तो हमें विदित होता है कि हम विगत काल से बहुत दूर आ गये हैं और इतनी उन्नित कर चुके हैं कि इस दिशा में अधिक उन्नित करना कठिन है। हमारी सम्यता पार्थिव तथा औद्योगिक साधनों से पूर्णत: सम्पन्न है और मानवीय सुख और संस्कृति के दृष्टिकोण् से, संभवत: समस्त प्राचीन सम्यता आ से अधिक प्रभावशाली है।

यह सत्य हैं कि इतनी उन्नति अभूतपूर्व है। परन्तु वर्तमान सामा-जिक परिस्थिति में उनसे अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं जिनसे छुटकारा पाने के लिये एक नई प्रणाली की आवश्यकता है।

वर्तमान सामाजिक श्रीर श्रार्थिक श्रवस्था के विरुद्ध श्रव श्रान्दोलन होने लगा है। श्रसंतोष की श्राग श्रव संसार के कोने-कोने में तेज़ी के साथ फैल रही है। पूँजीवाद ने संसार को निर्धनता के नाशकारी रोग से प्रपीड़ित कर रक्खा है। उसके विपरीत कुछ इने-गिने व्यक्तियों पर धन की वर्षा करके उन्हें संसार के भोग-विलासों में जीवन व्यतीत करने का वरदान देना भी पूँजीवाद का ही काम है। श्रिधकांश मनुष्यों की निर्धनता श्रीर थोड़े से मनुष्यों की श्रसीम धन-सम्पन्नता पूँजीवाद का

इसके लिये मनुष्यों को कोशिश करने की श्रावश्यकता नहीं। वास्तव में विकास मनुष्यों की किया का ही फल है।

मुख्यतम श्रंग है। श्रांसंत निर्धनता तथा श्रांसंत-धनसम्पन्नता में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है, क्योंकि निर्धनों का ही शोषण कर श्रीर उनकी रोटी छीन कर, पूँजीपित श्रपनी थैलियाँ भरते हैं। अपलतः एक श्रोर किसान तथा मज़दूर वेकार घूमते हैं, जुधा की विभीषिका में संतप्त होते हैं, श्रीष्म में प्रचंड लू की यातनाश्रों को सहन करते तथा शीतकाल में नंगे टिटुरते हैं, गंदी तथा श्रांधकारपूर्ण गिलयों में जीवन की घड़ियाँ गिनते श्रोर मृत्यु का श्राह्वान करते हैं; तो दूसरी श्रोर ठीक इसके विपरीत, पूँजीपित तथा ज़मींदार, धनराशि संचित करके मोटरों तथा वायुयानों में देश-विदेश की यात्रा करते, तथा काश्मीर श्रोर स्विट्ज़रलैंड की मनोहर घाटियों में भोग-विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इस श्रार्थिक विपमता, भीपण मेद तथा वीमत्स शोपण का यन्त्र है पूँजीवाद। इस शोचनीय श्रवस्था में संसार के समस्त विचारवान पुरुषों के मिस्तष्क में

<sup>\*</sup> वावू सम्पूर्णानन्द लिखते हैं, "आजकल जमींदार क्या करता है ? ग्रागर जमींदार न हो तो किसी का क्या विगड़ जावेगा ? वह वैठा वैठा मुफ़्त में किसान की गाड़ी कमाई में हिस्सा लेता है। खुली लगान लेता ही है, छिपी लगान भी हर वक्त लेता है। हरी-वेगारी, नजराना यह सब लेता है। यह सब खुली लूट है।"

सेठ दामोद्र स्वरूप लिखते हैं कि, "एक मजदूर किसी प्रकार दिन रात परिश्रम करके अपना शोणित-पसीना एक करके विविध प्रकार की वस्तुओं को तैयार करता है, पर जो चीजें वह तैयार करता है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं। वह मजदूर वड़े वड़े विशाल महलों को बनाता है। उन महलों को अपनी वनाई हुई अनेक प्रकार की सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं को सुसजित करता है। पर उसका न उस महल पर कोई अधिकार है और न उसकी सजावट की सामग्री पर ही। " यह हमारे वर्तमान मनुष्य-समाज का रूप और उसका ढाँचा, जहाँ न्याय और धर्म की छाया भी हूँ है नहीं मिलती, है।"

यह भय उत्पन्न कर दिया है कि यदि सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जायगा, तो न मालूम समाज की क्या अवस्था होगी। वर्तमान समय के परिश्रम तथा साधनों की बरवादी से (जो वेकारी की वढ़ती हुई संख्या से स्पष्ट हैं ग्रौर जिसके दु:खदायी परिगाम से ग्रानेक मनुष्य भूखों मरते हैं, श्रौर श्रपनी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति नहीं कर सकते ) शायद ही कोई मनुष्य सन्तुष्ट हो । हम प्रकृति के उदारतापूर्ण प्रदान किये गये श्रनेक पदार्था के उपयोग से इसीलिये वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम उनका प्रयोग करना नहीं जानते । अयह स्रवस्था देख कर विद्वानों का कहना है कि समाज के इतिहास में ऋव ऋागामी विकास का समय आगया है। वर्तमान त्र्रार्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन की प्रणाली में एक उच श्रेणी के परिवर्तन की स्त्रावश्यकता है जिसके द्वारा एक ऐसा समाज उत्पन हो जिसमें एक उच कोटि के नैतिक स्रादर्श, तथा एक उचित श्रौर एक उपयुक्त श्रौद्योगिक प्रणाली का सामंजस्य हो; जो श्रौद्योगिक क्रांति की यांत्रिक सफलताश्रों को मनुष्य के हित के लिये श्रिधिक सुगमतापूर्वक प्रयोग में ला सके; जिसमें स्वतंत्रता का श्रिधिक विस्तार हो सके श्रोर सुख तथा संस्कृति की समृद्धि हो सके । इस प्रणाली को 'समाजवाद' के नाम से पुकारा जाता है। समाजवाद का दावा है कि वह समाज को वर्तमान गर्त से निकाल कर उन्नति के उच शिखर तक पहुँचा सकता है।

<sup>\*</sup>देखिये Cripps, Why this Socialism ! p. 11

<sup>‡</sup>देखिये Kirkup, An Inguiry into Socialism, p. 103-4.

ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति 'पूँजीवाद या समाजवाद' की अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या को उपेद्मापूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकता। साधारणतः प्रत्येक विचारशील पुरुष के हृदय में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि पूँजीवाद में क्या दोष हैं ? पूँजीवाद जो इतने समय से संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित किये था, आज क्यों इस प्रकार विनाश की ओर अप्रसर हो रहा है ? यदि पूँजीवाद का अंत समीप है तो हमारी भावी सामाजिक प्रणाली अर्थात् समाजवाद का क्या रूप होगा ? क्या समाजवाद संसार को वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कष्टों से मुक्त कर देगा ? इस पुस्तक में हम इन्हीं विषयों पर प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे।

#### अध्याय २

## समाजवाद क्या है ?

सम्भवतः समाजवाद के ऋतिरिक्त और किसी आन्दोलन पर न तो इतना ऋधिक वाद-विवाद हुआ है, ऋौर न परिभाषा के विषय में इतनी कठिनाइयाँ ही उपस्थित हुई हैं। एक दृष्टि से समाजवाद एक विरोधी नीति है श्रौर जैसा कि विरोधी श्रांदोलन में होना स्वाभाविक ही है, इसके भंडे के नीचे वर्तमान सामाजिक ग्रवस्था की समस्त विरोधी शक्तियाँ संगठित हो गई हैं जो पूँ जीवाद के भिन्न-भिन्न पहलुत्रों, दोषों तथा दुर्ब-लतात्रों को दूर करने की चेष्टा करती हैं। फलतः समाजवाद जिन ऋांदो-लनों की स्त्रोर संकेत करता है वे प्रारम्भिक विन्दु (Starting point) श्रीर उद्देश्य में, साधनों श्रीर तथ्य में इतने भिन्न हैं कि एक संचित परि-भाषा के श्रंतर्गत उन सबका संतोष-जनक वर्णन हो जाना सरल काम नहीं। यदि ऋत्यन्त सामान्य रूप में परिभाषा दी जाय तो वह न केवल समाजवादी त्रांदोलनों को ही, वरन् अन्य आंदोलनों को भी सम्मिलित कर लेगी जो वास्तव में समाजवाद के द्यांतर्गत पूर्णतया नहीं स्राते। इसके श्रातिरिक्त समाजवाद एक जीवित श्रान्दोलन है श्रीर मानसिक चितिज अथवा समय को भौतिक अवस्थाओं के साथ-साथ परिवर्तित होता रहता है। यही कारण है कि समाजवाद की परिभाषा किसी ऐसे छोटे तथा स्रष्ट वाक्यांश में नहीं दी जा सकती जो समाजवाद के सब तात्विक

सिद्धान्तों का वर्णन कर सके श्रीर साथ ही साथ जिससे सब समाजवादी सहमत हों। ऐसी दशा में भिन्न-भिन्न समाजवादी दल समाजवाद की श्रपने-श्रपने दृष्टिकीण से परिभाषा करते हैं। श्रतएव समाजवाद की जो परिभाषाएँ दी गई हैं, वे एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। इन परिभाषाओं का इस स्थान पर वर्णन करना स्पष्ट विचारों के मार्ग में बाधक हो सकता है। इसिलये समाजवाद की परिभाषा देने के पहले हम इसका संचित्त वर्णन देंगे जिससे कि यह भली-भाँति समक्त में श्रा जावे कि वास्तव में समाजवाद क्या है।

#### समाजवाद के मूलसिद्धांत

समाजवाद को समभने के लिये हमें उसके उदेश्य श्रीर उन मूल-सिद्धांतों को मनन करना श्रावश्यकीय है, जिनमें लगभग सभी सम्प्रदाय के समाजवादी विश्वास करते हों। समाजवाद की उत्पत्ति मनुष्यों की दिरद्रता श्रीर श्रार्थिक पीड़ा में होती है। यह दिरद्रता श्राधिकतर शोपण का परिणाम होती है; इसीलिये धनसम्पन्नता श्रीर धनहीनता साथ-साथ नज़र श्राते हैं। समाजवाद इसी दिरद्रता को जड़ से दूर करना चाहता है, श्रीर इसलिये इसका उद्देश्य शोषण के साधनों को नष्ट करना है। इसी उद्देश्य से इस मत के तात्विक सिद्धांत निर्धारित होते हैं। ये मूल सिद्धांत ६ हैं:—

- (१) समाज को व्यक्ति से ऋधिक महत्व देना।
- (२) उन्नति के अवसरों में समानता होना।
- (३) पूँजीपतियों से विदा लेना।

- (४) ज़मींदारों से भूमि का ऋधिकार छीन लेना।
- ( ५ ) व्यक्तिगत जोख़िम (Enterprise) का ग्रांत करना।
- (६) हानिकारक स्पर्धा कां जड़ से उखाड़ कर फेंक देना।

इनमें से प्रथम राजनीतिक, दूसरा सामाजिक और शेष चार आर्थिक सिद्धान्त हैं।

#### १--राष्ट्र का महत्व

ग़रीवों की ग़रीवी दूर करने का उद्देश्य भ्रातृभाव का उद्घावक है श्रीर समाज को व्यक्ति-विशेष से ऊँचा स्थान देता है। इसलिये समाज-वाद त्रात्महितवाद के विरुद्ध सर्वात्महितवाद का पत्तपाती है। यह मनुष्य जाति की मज़बूती का समर्थक है। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि मनुष्य का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह इस सत्य का विवेचन करता है कि मनुष्यों के समस्त कार्यों का सामाजिक परिणाम होता है, श्रोर समस्त परिणामों के सामाजिक कारण होते हैं। यह हमारे सम्मुख राष्ट्र की संगठित भावना बहुत ही आकर्षक रूप में रखता है। यह मनुष्य की सजग भ्रातृ-भावनात्रों के वहुत ही त्रानुकृल है। समाज-वाद स्वार्थ का विरोध करता है त्र्योर व्यक्ति की समष्टि के लिये वलिदान की भावना को जायत करता है। मनुष्य जाति की मज़बूती ही समाजवाद का मूल सिद्धांत है। अश्रीयुत जोन्स का कथन है कि समाजवाद ईसाई-मत के एक मूल सिद्धांत का-मनुष्य जाति की भातृ-भावना का-व्याव-

<sup>\*</sup>देखिए Kelly, Twentieth Century Socialism, p. 237, Eucpen Socialism an Analysis. p. 22 इत्यादि ।

हारिक स्पष्टीकरण है। हैमिल्टन फ़ाइफ कहते हैं कि समाजवाद वह प्रणाली है जो सम्पूर्ण मानव-समाज के हित के लिये कार्य करती है।

#### २--- उन्नति के अवसरों में समानता

समाजवाद दरिद्रता दूर करके, ग़रीवों की ऋार्थिक ऋौर सामाजिक श्रवस्था को ऊँचा करना चाहता है जिससे कि सामाजिक विषमता इतनी भीषण न रहे। ऋार्थिक दशा में पूर्ण समानता स्थापित होना तो कठिन है क्योंकि मनुष्यों में उन्नति करने की सामर्थ्य एक सी नहीं होती। यदि श्रिधिक काम करने वालों श्रीर कम काम करने वालों को एक ही पुरस्कार दिया जाय तो यह श्रन्याय है। श्रतएव समाजवाद सव मनुष्यों को उन्निति के समान अवसर देना चाहता है और उन्हें अपनी सामर्थ्य के ग्रनसार उन्नति करने के लिये स्वतंत्रता देता है । इस नीति का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि मनुष्यों की ऋार्थिक दशा वर्तमान काल से ऋधिक समान हो जायेगी। वहुत से लेखकों के अनुसार समाज के स्त्री-पुरुपों में श्रार्थिक विषमता का होना ही समाजवाद का उत्पादक है। समाज-वाद के शायद सबसे कड़े समालोचक और चिड़चिड़े विरोधी प्रो॰ हर्नशा स्वयं लिखते हैं कि वर्तमान काल की ऋत्यंत विषमता शोचनीय है। संसार के इने-गिने पूँजीपितयों के रहन-सहन का दर्जा इतना ऊँचा होता है श्रीर वे भोग विलास में इतने लित रहते हैं कि हमें इस वात का श्रनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है कि संसार में श्रसंख्य मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्तिं भी नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त निस्संदेह त्राजकल सम्पत्ति ही शक्ति है, त्रौर यद्यपि यह सत्य है कि

समाजवाद या व्यक्तिवाद के अंतर्गत एक मनुष्य पर उसके साथियों का किसी न किसी प्रकार का अधिकार होगा, तथापि मुट्ठी भर आदिमियों के हाथों में अधिकांश धन का संचित होना अवांछुनीय है। आर्थिक और राजनीतिक आधार पर और नैतिक तथा सामाजिक दृष्टिकाण से, इतनी भीषण आर्थिक विषमता का होना उपयुक्त नहीं, और मनुष्य-जाति के अधिक संख्यक सदस्यों की दशाओं में उन्नति होना अत्यंतावश्यक है। आर्थिक तथा सामाजिक विषमता को कम करके, उन्नति के अवसरों में समानता जाने का उपक्रम करते समय समाजवादी एक सुदृढ़ नैतिक अवस्था ग्रहण करते हैं।

जिस प्रकार स्वतंत्रता व्यक्तिवाद (Individualism) की कुंजी है, वैसे ही समानता समाजवाद की कुंजी है। प्रोफ़ेसर प्रेहम लिखते हैं कि समाजवाद का केन्द्रित लक्ष्य, जो इसके सब स्वरूपों में समन्वित रहता है, विषमता में कमी करना है। \* एम॰ डिलैवले ने इसी विचार को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है—प्रत्येक सामाजिक सिद्धान्त का उद्देश्य सामाजिक दशात्रों में समानता का समावेश करना है। समाजवाद समाज के धरातल को समान तथा समतल करनेवाला है। ‡ तुगन वैरन्वास्की भी कहते हैं कि वर्तमान समाजवाद का मूल नैतिक सिद्धांत समानता है।

३, ४—पूँजीपतियों और जमीदारों का अन्त गरीबों पर अत्याचार करना उन्हें दरिद्र बनाना, 'शोषण्' कहलाता

अदेखिए Graham, Socialism New And Old, p. 4.

<sup>‡</sup> देखिए E. de Laveleye, Socialism of To-day, p. XV.

है। पुँजीपति मज़दूरों का शोषण करके, व्यक्तिगत सम्पत्ति एकत्र करते हैं श्रौर उसे श्रधिक शोषण करने के लिये प्रयुक्त करते हैं। इसलिये व्यक्तिगत संपत्ति का श्रंत कर देना समाजवाद का मुख्य श्रार्थिक सिद्धांत है। वास्तव में जिस दिन से कार्ल मार्क्स और फ्रोडरिक ऐंगिल्स ने समाजवादी चिट्ठा (Communist Manifesto, 1848) लिखा उसी दिन से समाजवाद में ऋार्थिक तत्व प्रधान रहे हैं: और इन सब में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत करना सब से प्रमुख रहा है। पृधों (Proudhon) का कथन था कि जायदाद चोरी है। \* समाजवादी समस्त धन को सार्वजनिक सम्पत्ति समभते हैं जिसकी सहायता से समस्त समाज के मज़दूर सहयोग से काम करते हैं। एक व्यक्ति जो धन उत्पन्न करता है ऐसे साधनों तथा अनुभवों से काम करता है जो उसके पूर्वजों ने प्रदान किये थे श्रीर जो उसके शिक्षकों ने उसकी बताये हैं। उसके माल का मूल्य केवल इसीलिये है कि वह समाज में रहता है जहाँ कि यातायात श्रीर क़ानृन की प्रणाली माँग श्रीर पूर्ति में सम्बन्ध स्थापित करके वस्तु का मूल्य निर्धारित करती हैं। अध्यापक, अविंग्कारकर्ता, शासक, विक्रेता, मैनेजर श्रीर मज़दूर सहयोग से काम करते हैं श्रीर कोई भी व्यक्ति किसी उत्पन्न की हुई वस्तु पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकता कि श्रमुक वस्तु मैंने वनाई है श्रथवा यह मेरी सम्पत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति ग्रपना काम करता है। ग्राविष्कारकर्ता हमें सबसे ग्रधिक मौलिक प्रतीत होता है, परन्तु वह भी अपने अगिणत पूर्वजों के कार्य को नवीन रूप देता है श्रथवा बढाता है। इसलिये सब मनुष्यों की उत्पत्ति सार्वजनिक

<sup>\*</sup> Proudhon: What is property? Property is theft.

सम्पत्ति है। किसी विशेष वर्ग या समृह या व्यक्ति का उस पर दावा नहीं। परन्तु वास्तव में पूँजीपित श्रीर ज़मींदार व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त के श्राधार पर इस सार्वजनिक सम्पत्ति का एक बड़ा भाग खा जाते हैं, श्रीर शेष मनुष्य निर्धनों में परिगिणित होते हैं। इसिलये समाजवादी कहते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति समाज के लिये हानिकारक है श्रीर पूँजीपित तथा ज़मीदारों का श्रंत कर देना चाहिये। मार्क्स सदैव यह कहा करते थे कि व्यक्तिगत सम्पत्ति को नष्ट करने पर ही समाज का सुधार हो सकता है। यहाँ पर यह बता देना श्रावश्यक है कि उपभोग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि जब तक उनमें व्यक्तिगत सम्पत्ति का सिद्धान्त लागू नहीं किया जायगा, तब तक उनका उपभोग नहीं हो सकता, जैसे भोजन, वस्त्र इत्यादि। समाजवाद उपभोग की वस्तुश्रों में व्यक्तिगत सम्पत्ति के होने का विरोधी नहीं।

समाजवादी कहते हैं कि पूँजीपित मज़दूरों का शोषण करते हैं श्रीर उनकी कमाई से अपनी जेव गरम करते हैं। इस कारण विना उनका अंत किये हुये शोषण की इतिश्री नहीं हो सकती। समाजवाद के सब रूप केवल एक ही मूल विचार पर स्थित हैं। वह यह है कि पूँजीपित शोषक हैं श्रीर मज़दूरों के स्वाभाविक शत्रु हैं। कुछ समय पूर्व प्रोफेसर जार्ज रेनार्ड ने वीस समाजवादी नेताश्रों सेतीन प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न यह था, "क्या श्राप स्वीकार करते हैं कि समाजवाद का श्रार्थिक लक्ष्य पूँजीवाद समाज को एक ऐसी प्रणाली में परिणित कर देना है जिसमें

क्देखिए Brailsford, Socialism for To-day, pp. 71-72.

<sup>‡</sup>Kerr, The Industrial Dilemma, p. 10.

वह जायदाद जो उपज के साधनों के दृष्टिकोण से सामूहिक है, केवल उन प्रयोग की वस्तु ख्रों के सम्बन्ध में, जो मनुष्य के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं, व्यक्तिगत होगी ?" पहले दो प्रश्नों के उत्तरों में तो मतभेद था, पर इस तीसरे प्रश्न का उत्तर वीसों नेता ख्रों ने 'हाँ' में दिया।

समाजवादी पूँजीपतियों के जितने विरुद्ध हैं उससे भी ऋधिक विरोध उनका ज़मीदारों से है। पूँजीपितयों ने पूँजी एकत्र करने में शायद कुछ श्रम किया हो, परन्तु ज़मींदारों ने भूमि पर, जो ईश्वर ने समस्त मनुष्य जाति के हित के लिये वनाई है, अपना अधिकार कर लिया है। इसके लिये वे जो लगान वस्ल करते हैं, वह विना किसी परिश्रम के प्राप्त हो जाता है। रॉवर्ट व्लैचफोर्ड लिखते हैं, "किसी भी मनुष्य को स्वनिर्मित वस्तु के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु को अपनी कहने का अधिकार नहीं है। कोई भी मनुष्य भूमि उत्पन्न नहीं करता। भूमि परिश्रम से नहीं बनाई जाती, वरन् यह तो ईश्वर का वरदान है। इसिलये पृथ्वी पर सव का समान अधिकार है। अतएव समाजवाद के अंतर्गत कोई भी नागरिक मूमि की एक इंच को भी अपनी कहने का अधिकारी नहीं हो सकेगा।" रेवरेंड नोइल लिखते हैं, "क्योंकि भूमि सब के लिये आव-श्यक है, इसिलये मनुष्यों को भृमि के अधिकार से वंचित रखना उनको जीवन से वंचित रखने के समान है। मनुष्यों को ज़मींदारों की शतों के श्रतिरिक्त भूमि से वंचित रखना उनको ज़मींदारों की शतों के श्रति-रिक्त जीवन से वंचित रखना है।" \*

अध्याजकल उत्पादन के मुख्य साधन, जैसे मशीन, कारखाने, जमीन, कुछ व्यक्तियों की सम्पत्ति हैं, जो स्वयं उत्पादन का काम नहीं करते । मैं जानता हूँ

### ५,६-व्यक्तिगत जोखिम तथा स्पर्धा का अंत

पूँजीपित श्रीर ज़मींदारों के श्रांत के साथ-साथ व्यक्तिगत व्यवसाय का भी श्रंत हो जाता है, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के पास उत्पत्ति के साधन विल्कुल नहीं होंगे तो वह निजी कारबार नहीं कर सकता। जैसा कि श्रागे चल कर मालूम होगा, समाजवाद के श्रंतर्गत कुछ श्रंशों में व्यक्तिगत व्यापार कायम रहेगा। पर मुख्यतः सव व्यवसाय राष्ट्र के हाथ में श्रा जाँयगे। जॉन स्टुश्चर्ट मिल ने १८९६ ई० में लिखा था, "समाजवाद की विशिष्टता यह है कि उपज सार्वजनिक हित के लिये की जाती है श्रोर उत्पत्ति के साधन सार्वजनिक सम्पत्ति माने जाते हैं।" ब्रिटिश समाजवादी संघों का सिम्मिश्रित चिट्ठा (Joint Manifesto) खुले शब्दों में कहता है, "हमारा उद्देश्य समस्त समाज के लिये याता-

कि कुछ कृषक अपने खेतों के मालिक हैं और कुछ लोग उद्योग-धन्धों से जीविका चलाते हैं पर आजकल की सम्यता और संस्कृति इन लोगों पर निर्भर नहीं हैं। साधारणतया किसान अपने खेत का स्वामी नहीं होता, वह लगान देकर खेती करने का अधिकार प्राप्त करता है। इसी प्रकार कारखाने के मजदूर मशीनों के मालिक नहीं होते। यह तो साफ्त ही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भरणपोषण से अधिक पैदा कर लेता है। किसान यदि अधिक पैदा न करे तो लगान नहीं दे सकता। मजदूर यदि अधिक पैदा न करे तो कारखाने की सभी आय मजदूरों में ही खतम हो जाय। यह भरणपोषण से अधिक जो पैदा किया जाता है यही जमींदार की आमदनी और कारखानेदार का मुनाफ्ता है। यह इन लोगों की, बेपरिश्रम की, अनर्जित आय है।...यह वात सारे समाज के लिए अहितकर है। समाजवादी समाज में ऐसा न होगा। उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के नहीं, वरन् सारे समाज की सम्पत्ति होंगे।...यह पहला मूल तत्व है और पहला ही क्यों, सब से बड़ा मूल तत्व है।"—वाबू सम्पूर्णानन्द, 'साम्यवाद का विगुल,' पृष्ठ १-२

यात के साधन, कारख़ानों, खानों तथा भूमि पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना है। '' ब्लैचफोर्ड लिखते हैं कि ब्यवहारिक समाजवाद इतना सरल है कि उसे एक बच्चा भी समक्त सकता है। यह एक प्रकार के सहयोग की राष्ट्रीय योजना है जिसका राष्ट्र (State) प्रवन्ध करता है। इसके कार्य-क्रम में केवल एक वात है—वह यह कि भूमि और उत्पत्ति के अन्य साधन सार्वजनिक सम्पत्ति हो जायँ और उनका प्रयोग तथा शासन मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के हित के लिये हो। भूमि और उत्पत्ति के अन्य साधनों को राष्ट्र की सम्पत्ति बना दिया जाय; कुल खेतों, खानों, जहाज़ों, रेलों और दूकानों पर राष्ट्र का अधिकार स्थापित कर दिया जाय— जैसा कि डाकघर इत्यादि में कर दिया गया है—वस व्यवहारिक समाजवाद स्थापित हो जायगा। समाजवाद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को निज की दूकान चलाने का, अथवा मशीन या मिल चलाने का अधिकार नहीं होगा। व्यक्तिगत जोखिम साधारण रूप से वन्द कर दिया जायगा क्योंकि समाजवादियों का विश्वास है कि इसका अर्थ व्यक्तिगत चोरी है।

व्यक्तिगत जोखिम की इतिश्री का अर्थ स्पर्धा की समाप्ति है। परन्तु फिर भी इसका अलग विवेचन किया जा रहा है क्योंकि समाजवादियों ने इस पर बहुत ज़ोर दिया है। सर्वप्रथम फेबियन ट्रैक्ट (First Fabian Tract) के प्रारम्भिक वाक्य ये हैं, "हम एक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा रखने वाले मनुष्यों के समाज में रहते हैं, जिसकी पूँजी कुछ विशेष व्यक्तियों के अधिकार में है। इसके परिणाम क्या हैं ? यही न कि कुछ मनुष्य अत्यन्त धनी हैं, परन्तु अधिकांश में मनुष्य निर्धन और बहुत दुखी हैं ?" वास्तव में स्पर्धा को नष्ट करना समाजवाद का मुख्य उद्देश्य

है। समाजवाद की अधिकांश परिभाषाओं में इसका यह पहलू अवश्य सम्मिलित रहता है। डाक्टर हैडिन गैस्ट लिखते हैं कि "मेरी समक में तो समाजवाद घरेलू, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों में प्रतियोगिता के स्थान पर सहकारिता का स्थानापन्न मात्र है।"

पूँजीवादी स्पर्धा की इतिश्री को बहुत बड़ी भूल समफते हैं। सचमुच, पूँजीवाद से सिद्धान्तों में श्रीद्योगिक प्रतिस्पर्धा के गुणों में विश्वास रखना एक मुख्य विषय है। यदि यह मान भी लिया जाय कि स्पर्धा में गुण हैं, तब भी यह नहीं माना जा सकता कि पूँजीवाद को क़ायम रखना इसीलिये श्रावश्यक है कि उसमें स्पर्धा का श्रास्तत्व रहता है। वस्तुतः वर्तमान समय में श्रीद्योगिक त्तेत्र के श्रत्यंत विस्तीर्ण तथा प्रसिद्ध विभागों में कहीं भी स्पर्धा ऐसी कियात्मक शक्ति नहीं रह गई है। इस विषय पर विचार करना कि स्पर्धा वांछनीय है श्रयवा नहीं, पूर्णतः श्रसंगत है, क्योंकि स्पर्धा बहुत कुछ श्रंशों में श्रार्थिक जीवन से श्रदृश्य सी हो गई है, श्रीर जो कुछ शेष है वह भी मिटती जाती है। यह श्रीद्योगिक विकास का एक हश्य है जिस पर श्रव पर्दा पड़ चुका है श्रीर उसके स्थान पर एकाधिकार इत्यादि रंगमंच पर श्रा गये हैं।\*

## समाज की परिभाषा

ऊपर के विवेचन हमारे सामने समाजवाद का एक रेखा-चित्रं उप-स्थित करता है। इसके प्रकाश में हम समाजवाद की निम्नलिखित परि-भाषा दे सकते हैं:—

समाजवाद वह आंदोलन है जो पूँजी और भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति \*देखिये Humphrey, The Modern Case for Socialism. pp. 90-9.

का श्रंत कर श्रौर व्यक्तिगत जोखिम श्रौर स्पर्धा की इतिश्री करके, उन्नित के श्रवसरों में समानता स्थापित करना चाहता है, जिससे शोषण वन्द हो जाय श्रौर श्रार्थिक दशाश्रों की भीपण विषमता का लोप हो जाय।

मैंने समाजवाद की परिभाषा दे तो दी है, परन्तु मैं इस प्रयास का समर्थक नहीं हूँ। यह बहुत सम्भव है कि अपने को समाजवादी कहने वाले कोई महाशय इससे सहमत न हों। एक छोटी सी परिभाषा के अंदर समाजवाद के सब अंगों का, उनके विषय के मत-मतांतकरों की भिन्नता का दिग्दर्शन कराते हुए, समन्वित कर देना सहल काम नहीं। \*

## कुछ महापुरुषों के विचार

जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है, लेखकगण समाजवाद को भिन्न मिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं श्रौर उसके विभिन्न श्रंगों को श्रपने दृष्टिकोण के श्रनुसार कम या ज्यादा महत्व देते हैं। सन् १८९२ ई० में पैरिस के ल किगारो (Le Figaro) ने समाजवाद की ६०० परिभाषाएँ प्रकाशित की ! श्रीयुत डान ग्रिकिथ्स ने १९२४ ई० में एक पुस्तक ''समाजवाद क्या है ?" (What is Socialism ?) सम्पादित की जिसमें उन्होंने समाजवाद की २६३ परिभाषाएँ दी हैं। हम नीचे कुछ प्रसिद्धव्यक्तियों के इस विषय पर विचार देते हैं जिनसे पाठकगण स्वयं समाजवाद की व्यापकता का श्रनुमान लगा सकते हैं।

स्टेनले मेलौर लिखते हैं कि उन हज़ारों मनुष्यों तथा स्त्रियों के लिये

<sup>\*&</sup>quot;हम समाजवाद की यहाँ परिभाषा नहीं कर सकते, क्योंकि नाना प्रकार के व्यक्ति अपने को साम्यवादी कहते हैं और नाना प्रकार की कार्रवाइयाँ साम्यवाद के अनुकूल वताई गई हैं।"—श्री श्रीप्रकाश।

जो जीवन के संघर्ष तथा विश्वासों की प्रतिद्वित्वता में कुचल दिये गये हैं, समाजवाद धर्म के समान आशाजनक है। वर्तमान समाजवाद को एक तुच्छ वस्तु के रूप में रखना अनुपयुक्त तथा असंगत होगा। समाज-वाद मानव इतिहास तथा प्रयासों की महाज़ वस्तु आतें से सम्बन्ध रखता है।

श्रागे चलकर उक्त महाशय लिखते हैं कि ऐसी ठीक ठीक श्रीर संचित परिभाषा देना जिसके श्रंतर्गत इस शब्द द्वारा सूचित होने वाला समस्त श्रर्थ श्रा जावे, बहुत कठिन है। समाजवाद को धर्म के नाम से पुकारा गया है। वर्तमान इतिहास में यह एक आदीलन के रूप में प्रकट होता है जिसका मूल विचार की ऋपेद्या जीवन में, तथा ऋध्ययन की श्रपेक्षा कारखानों, दूकानों तथा गंदी गलियों में है। समाजवाद एक श्रार्थिक श्रौर राजनीतिक सिद्धान्त श्रथवा बहुत से सिद्धान्तों का सम्मिश्रण है जिनका समाज के श्रस्तित्व श्रीर संगठन से सम्बन्ध है। समय समय पर इसे दर्शन (Philosophy) की भी उपाधि देदी जाती है। उन्नीसवीं शताब्दी के श्रांतिम वर्षों में समाजवाद एक संगठित राजनीतिक शक्ति हो गया । इसकी आयोजनाएँ राष्ट्रीय तथा श्रंतर्राष्ट्रीय हो गई, श्रौर इसके प्रतिनिधि, पार्टियाँ तथा प्रेस स्थापित हो गये। ऋतएव समाजवाद पर इनमें से किसी एक ऋथवा समस्त दृष्टिकोणों से विचार किया सकता है, ऋौर उसी के अनुसार परिभाषा बनाने के लिये प्रयास किया जा सकता है।\*

वाइन्डहम श्रव्वरी लिखते हैं कि समाजवाद शब्द लैटिन के 'शोशस' (Socius) शब्द से निकला है जिसके ऋर्थ है साथी, सहायक, ऋथवा

<sup>\*</sup>देखिये Mellor in - Encyclopaedia of Religion & Ethics, Vol. XI, pp. 634-5.:

भागाधिकारी । यह किसी ऐसे व्यक्ति को सूचित करता है जो समान कोटि अथवा अवस्था का हो । अतएव, समाजवाद के अर्थ हैं भ्रातृभाव अथवा मित्रता जिसमें सब मनुष्य समान माने जायँगे, जिसमें समस्त भागाधिकारी के रूप में सम्मिलित होंगे, और जिसमें सब मनुष्य साथ साथ मिल-जुल कर काम करेंगे । राज्य के शासन के सम्बन्ध में यह प्रकट करता है कि प्रत्येक कार्य साधारण जनता की सेवा लिये किया जायगा ।\*

नार्मन एन्जिल लिखते हैं कि समाजवाद का लक्ष्य सार्वजनिक-कुश-लता है, और यह व्यक्तिगत अधिकारों को इसी दृष्टिकोण से निर्धारित करता है। इसका ढंग सहयोग है। इस सहयोग में दूसरों के हित में अपना हित न समभने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं किये जाते। समाजवाद इस बात को मानता है कि मनुष्य उस प्रकार का समाज बना सकते हैं जिसमें वे रहना चाहते हैं। अतः वह संसार की वर्तमान सामाजिक अवस्था को अस्वीकार करता है। उसका निश्चय है कि हम संसार को अपने आदर्श के अनुसार बना सकते हैं।

मैक्स वियर लिखते हैं कि समाजवाद एक प्रकार के विभिन्न सिद्धांतों का सामजरय है जिसका मत है कि समाज को उत्पत्ति के साधनों के राष्ट्रीय ऋाधिपत्य तथा मनुष्यों के जातीय सम्बन्ध के ऋाधार पर बनाना चाहिए।.....यदि लोकतंत्रवाद का तात्पर्य यह है कि जनता के राजनीतिक विपयों का शासन जनता द्वारा व जनता के हित के लिये हो, तब हम कह सकते हैं कि समाजवाद का उद्देश्य यह है कि उपज के

<sup>\*</sup>देखिये Don Griffiths, What is Socialism ?, p. 1

<sup>‡</sup> Ibid, p. 14.

साधनों का आधिपत्य जनता द्वारा उसी के हित के लिये हो।\*

जी॰ डी॰ एच॰ कोल लिखते हैं कि समाजवाद में सिद्धान्त की अपेद्धा विश्वास की भावना अधिक है। यह एक ऐसे समाज को स्थापित करने की इच्छा तथा योजना है जिसका आधार सहयोग तथा आतृ-भाव हो, जो संगठित मज़दूरों के आन्दोलन द्वारा प्रतिफलित हो सके और यह समके कि सामाजिक अधिकार तथा सामाजिक कर्तव्य समान हैं, तथा जो उन वर्गीय सेवा सम्बन्धी सभी प्रोत्साहन और प्ररेणा को स्वतंत्र कर सके जिनको पूँजीवाद अस्वीकार करता है। संदोप में यह मज़दूरवर्ग का तत्वज्ञान है जो आर्थिक अनुभव के द्वारा सीखा गया है, और अपने को समय की परिस्थितियों के अनुसार एक रीति अथवा कार्य-योजना में परिणित कर लेता है। इसके द्वारा शासन-प्रावस्य का विनाश होता है और वर्गीय आधिपत्य के मिट जाने से मनुष्य स्वतंत्र हो जाते हैं। ‡

कैनन एफ़॰ लुई डॉनल्डसन लिखते हैं:-

- (१) समाजवाद उस विद्रोह की आतमा है जो पूँजीवादी धनिकवर्ग, उसकी वेतन-प्रणाली तथा उसके द्वारा मनुष्यों के शोषण किये जाने के विरुद्ध खड़ा किया गया है। साथ ही साथ यह उस तीव्र भावनाओं का भी प्रेरक है जो यह चाहता है कि समस्त औद्योगिक तथा व्यापारिक दिशाओं में न्याय तथा सहयोग का सम्मिश्रण हो।
- (२) समाजवाद वर्तमान सामाजिक संगठन के विरुद्ध एक भीषण स्थान्दोलन है; क्योंकि उसका स्थाधार स्वार्थ; लक्ष्य लाभ उठाना; ढंग,

<sup>\*</sup> Ibid, p. 18.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 23-24.

प्रतिस्पर्धा तथा फल, अनेकों को दासता और कुछेक को धन-प्राप्ति है।

- (३) श्रतएव समाजवाद एक नवीन सामाजिक संगठन के लिये खड़ा होता है जिसका श्राधार, सार्वजनिक लाभ के लिये कार्य करना; लक्ष्य, जीवन को उच्च वनाना; ढंग, सहकारिता, तथा परिणाम, सामाजिक तथा व्यक्तिगत लाभ श्रर्थात् धन-प्राप्ति है।
- (४) स्रतः जीवन की दार्शनिकता के दृष्टिकोण से समाजवाद ईसाई-धर्म के समानान्तर है जो इन स्रादशों को श्रेष्ठ स्रोर प्राप्त करने योग्य वतलाता है।
- (५) श्रपने व्यावहारिक रूप में समाजवाद कई राजनीतिक रूपों को ले सकता है—सामृहिक, म्युनिसिपल, राष्ट्रीय तथा श्रंतर्राष्ट्रीय। प्रधान बात यह है कि:—
- (६) समाजवाद मनुष्य को मनुष्य के साथ सामान्य श्रेय के लिये काम करनेवाला मानता है। इसके विपरीत व्यक्तिवाद मनुष्य को अपने हित के लिये दूसरे मनुष्यों के विरुद्ध कार्य करने का आदेश देता है। इस अर्थ में समाजवाद ईसाई धर्म के अनुकूल और व्यक्तिवाद के प्रतिकूल है।

मॉरिस हिलिकेट लिखते हैं कि समाजवादी चाहता है कि राष्ट्र के मूल उद्यम और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धी धंधे, समाज के द्वारा सब के लाभ के लिये चलाये जायँ। अधिक स्थूल रूप में, समाजवादियों की आयोजना धन की उत्पत्ति तथा वितरण करनेवाले प्रधान साधनों—भूमि, खानें, रेलें, भाप की नावें, तार, मिलें, कारखानें तथा वर्तमान मशीनें आदि—को जनता के आधिपत्य में रखना है। ‡

<sup>\*</sup>Ibid, pp. 28-29

<sup>‡</sup> Ibid, 41

प्रोफ़ेसर हैरल्ड लास्की का कथन है कि समाजवाद का आशय धन की उत्पत्ति तथा वितरण पर ऐसा आधिपत्य स्थापित कर लेना है कि जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की उन समस्त भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं तक पहुँच हो सके जिनके द्वारा वह अपने जीवन को सुखी बना सकता है।

जं० रैम्ज़े मैक्डानल्ड लिखते हैं कि सामान्य रूप से इससे ऋधिक अच्छी समाजवाद की कोई दूसरी परिभाषा नहीं दी जा सकती कि इसका लक्ष्य समाज की भौतिक तथा ऋथिंक शक्तियों को संगठित करना ऋौर मानवी शक्तियों द्वारा उन पर ऋधिकार स्थापित करना है। पूँजीवाद की इससे ऋधिक दूसरी ऋग्लोचना नहीं को जा सकती कि इसका लक्ष्य समाज की मानवी शक्तियों का संगठन करना तथा ऋथिंक ऋौर भौतिक शक्तियों द्वारा उन पर ऋग्लियों काना है।\*

बरट्रैन्ड रसेल का कथन है कि समाजवाद का ऋर्थ, जैसा कि मैं समभता हूँ, भूमि तथा पूँजी पर सार्वजनिक ऋषिकार करना है; साथ ही साथ लोकतंत्र शासन भी स्थापित करना है। इसके ऋनुसार उत्पत्ति प्रयोग के लिये है, लाभ के लिये नहीं; ऋोर उत्पत्ति का वितरण या तो सब को समान रूप से हो, ऋथवा केवल इतना विषम हो कि जो जनता के लिये ऋस्तिकर न हो। यह ऋनोपार्जित घन तथा मज़दूरों की जीविका से साधनों पर व्यक्तिगत ऋधिकार के निराकरण का समर्थक है। पूर्ण रूप से सफल होने से लिये इसका ऋंतर्राष्ट्रीय होना आवश्यक है। ‡

शापुरजी सकलातवाला का मत है कि समाजवाद समाज की वह

<sup>\*</sup> Ibid, p. 41

<sup>‡</sup> Ibid, p. 61

श्रवस्था है जिसमें मनुष्य नित्यप्रति वह श्रम्यास करेंगे जिसके लिये ईसाई धर्म वाले श्रसफल उपदेश देते हैं, जिसमें विज्ञान मानवजाति की उन्नति तथा सुख का प्रयत्न करेगा, श्रीर जिसमें निर्धन तथा पद-दिलत मनुष्यों का धनवान तथा शिक्तशाली मनुष्यों द्वारा उपहास न किया जायगा श्रीर उनके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार किया जायगा।

एच० जी० वेल्स लिखते हैं कि मेरे विचार से समाजवाद मनुष्य-जाति के सामूहिक चेतनता की जाग्रति से ग्राधिक श्रायवा कम श्रीर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह एक सामृहिक संकल्प श्रीर सामृहिक निश्चय है जिस से नवीन प्रयोग, नवीन सफलता तथा मानव-जाति को नवीन संदेश प्रदान करने के लिये महान तथा श्रेष्ठ व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं।

श्री० श्री प्रकाश जी लिखते हैं कि मोटे तौर से मनुष्य समाज के संघटन के सम्बन्ध की एक विचार शैली है जिसका मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपनी शक्ति भर कार्य करना चाहिये ग्रौर उसकी ग्रावश्यकता भर उसे मिलना चाहिये। साम्यवादी का ख्याल है कि यदि इस सिद्धान्त पर काम हो तो समाज का संगठन सुन्दर, सुहढ़ ग्रौर चिरस्थायी हो सकता है।

## यह विचार-भेद गुण है या अवगुण ?

पूँजीवाद ने समाजवाद के इन श्रमंत रूपों श्रौर परिभाषाश्रों के श्रास्तित्व पर बहुत ज़ोर दिया है क्योंकि वे इसे समाजवाद की कमज़ोरी का चिह्न समभते हैं। प्रोक्तेसर मैकेन्जी कहते हैं कि समाजवाद एक श्रासंयत शब्द है। श्रीयुत ऐडमंड कैली का कथन है कि समाजवाद

<sup>🕯</sup> श्री श्रीप्रकाश, "साम्यवाद का विगुल", पृष्ठ १७ ।

इतना विस्तृत विषय है कि वह पूर्ण रूप से किसी एक परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। प्रोफेसर रैमज़े म्योर लिखते हैं कि समाजवाद गिरिगट के समान रंग बदलने वाला विश्वास है। यह वातावरण के अनुसार रंग बदलता है। सड़क के कोने तथा क्रव के कमरे के लिये यह वर्ग-युद्ध का लं।हित वस्त्र पहन लेता है; मानसिक पुरुषों के लिये इसका लाल रंग भूरे में परिवर्तित हो जाता है; भावनात्मक पुरुषों के लिये वह कोमल गुलाबी रंग हो जाता है, तथा क्रकों के समाज में यह कुमारियों का श्वेत वर्ण ग्रहण कर लेता है जिसको महत्वाकांन्ना की मन्द मुस्कान का अभी अनुभव हुआ हो।

वास्तव में समाजवाद की बहुत सी परिभाषाएँ होना इस का दोष नहीं, वरन् गुण है। यदि हम विभिन्न देशों के समाजवादी आदोलन के इतिहास का अनुसरण करें, तो हमको कोई और वात इतनी प्रभावित नहीं करती जितनी कि इस आन्दोलन की जीवन-शक्ति। अपने को विभिन्न अवस्थाओं तथा प्रकृतियों के अनुरूप वना लेने की शक्ति और परिस्थितियों के अनुरू नवीन रूप धारण कर लेने की तत्परता, अत्यंत माकें की विशेषताएँ हैं। अब यह संसार के लगभग प्रत्येक सम्य देश में उन्नतिशील हो रहा है, और प्रत्येक देश में, रूप तथा रंग में, पृथक् विशेषताएँ रखता है। वास्तव में समाजवाद एक केन्द्रित सिद्धान्त है जो दूसरी समस्त अवस्थाओं में सम्मिलित है। परन्तु अन्य समस्त दशाओं में यह अत्यन्त अनुकृत तथा वहुरूपोयोगी हैं। अन्य राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषयों में अत्यंत विरोधात्मक मतों के साथ

<sup>\*</sup>देखिये Ramsay Muir. The Socialist Cose Examined. p. 3.

इसका सम्बन्ध पाया जाता है। उन मनुष्यों के लिये जो किसी श्रान्दोलन के सार को उसकी श्राकिस्मक श्रवस्थाश्रों से पहिचानने का प्रयास नहीं कर सकते, यह श्रवश्य ही भ्रमात्मक तथा विरोधात्मक प्रतीत होगा।

यदि संसार के महान ग्रान्दोलनों का उद्देश्य केवल परिणामों का अकटी-करण ग्रौर बाद-विवाद ही होता, यदि केवल पदार्थ का विश्ले-पण ग्रीर उसका श्रंकीकरण ही इतिहास की सजीव तथा महान शक्तियों का लक्ष्य होता, तो हम इस प्रकार की श्रालोचना का कुछ श्राधार देख सकते हैं। यदि समाजवाद केवल बौद्धिक सिद्धान्त-पत्र ही होता जिसमें स्कूलों के प्रश्न-पत्रों की भाँति केवल थोड़ी सो बुद्धि के प्रयोग की ही श्रावश्यकता पड़ती, तब इस प्रकार की श्रालोचना बोधगम्य हो सकती। परन्तु खेद है कि जिस विपय से हमारा सम्वन्ध है वह इतना सरल नहीं है। मज़दूर-वर्ग की समस्या, जिसका समाजवाद ज़ोर के साथ स्पष्टी-करण करता है, केवल एक सिद्धान्त ही नहीं है जो वाद-विवाद की परिस्थितियों के अनुकृल हो। यह उन मनुष्यों के कप्टों तथा महत्वा-कांचात्रों को सन्मुख रखता है जो अगिएत संख्या में सभ्यता की विभिन्न श्रवस्थात्रों में परिश्रम करते तथा कष्ट सहन करते हैं। चाहे हम इसको पसन्द करें ग्रथवा नहीं, समाजवाद उन शहीदों का एक लम्या लेखा है जो ग्रत्यंत कष्टों तथा कठिनाइयों में भी श्रपने विश्वासों में दढ़ रहे, जो जेल के ग्रहातों में काल के ग्रास हुये, जो उप्ण कटियन्ध के दलदलों तथा साइवेरिया की खानों में निर्वासित किये जाकर भृखों मर गये। समाजवाद उन सामाजिक कष्टों का सामयिक लेखा है जिनको हज़ारों परिश्रमी मज़दूर युगों से शान्ति पूर्वक सहते हुये, श्रत्यंत दु:ख में, काल के गाल में पहुँचे, श्रीर जिनके रोमांचकारी दुःख का श्रव कोई भी चिह्न श्रवशेष नहीं है। यह उन श्रयंख्य श्रमाग्यशाली मनुष्यों, स्त्रियों तथा बच्चों की पुकार है जो भूखों मर रहे हैं। उन मज़दूरों का विरोध है जो श्रव भी श्रनेक देशों में, खानों तथा कारखानों में श्रधिक समय तक काम करने की यातना को सहन करते हैं, जो स्वयं श्रार्थिक संकट तथा दुःख सहते हैं, परन्तु जिनके चारों श्रोर उनके ही परिश्रम से उत्पन्न की हुई सम्पत्ति धनिकों के यहाँ भरी हुई है। श्रवश्य ही इस श्रान्दोलन सम्बन्धी समस्या ऐसी नहीं है जो स्कूलों के प्रश्न-पत्र की भाँति केवल बुद्धि से ही हल हो जावे।

वस्तुतः जब हम इस समस्या की, जिसको सिद्ध करने का समाज-वाद प्रयास करता है, गुरुता की क्रोर ध्यान देते हैं तब हम हमको इस वात पर क्राश्चर्य नहीं करना चाहिये कि समाजवाद के इतने रूप हैं। परिस्थितियों के अनुकृत रूप प्रहण कर लेना तथा विभिन्न प्रकार से उप-योग में लाया जाना इसकी शक्ति के प्रधान अंगों में परिगण्ति किये जाने चाहिये। यह एक रूढ़ि-विश्वास के रूप में नहीं रक्खा जा सकता। यह किसी एक चिन्तनशील व्यक्ति के सिद्धान्तों से विल्कुल नहीं मिल-जुल सकता। यह उन वास्तविक तथा सजीव राजनीतिक और औद्योगिक शक्तियों द्वारा विकसित होता है जो नवीन खोज व जाँच करने के लिये मनुष्यों को वाध्य करती हैं। इस प्रकार का असीम जीवन-शक्ति वाला और शीघ विकसित होने वाला आंदोलन किसी एक सिद्धांत में, सदैव के लिये और सब स्थानों के लिये, सीमित नहीं किया जा सकता।\*

<sup>\*</sup>देखिये Kirkup, An Inquiry into Socialism. Chapter 1.

ऊपर दी गई परिभापाएँ एक दूसरे से बहुत-कुछ भिन्न हैं। हमारे विचार से समाजवाद की परिभापा देना व्यर्थ का प्रयास है। इससे भ्रान्ति तथा श्रनावश्यक वाक-युद्ध का स्त्रपात होता है, भ्रम का निवारण नहीं। परिभापा के स्थान पर यदि हम समाजवाद का संक्षिप्त वर्णन ही दें तो इस श्रान्दोलन के मुख्य सिद्धांत विना किसी भ्रम के समफ में श्रा सकते हैं; श्रीर मतभेद के लिये श्रिधक स्थान भी नहीं रहेगा।

## समाजवाद का पूँजीवाद से सम्बन्ध

हम समाजवाद पर एक ग्रौर दृष्टि से विचार कर सकते हैं। समाज-वाद ग्रौर पूँजीवाद में घनिष्ट सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को ग्राधार मान-कर हम समाजवाद को निश्चयात्मक रूप दे सकते हैं। इस सम्बन्ध के निम्नांकित चार पहलू हैं:—

प्रथम तो समाजवाद पूँजीवाद का विश्लेषण है। समाजवादी साहित्य में पूँजीवाद के विकास की चर्चा की जाती है और उसकी आधुनिक कार्य-प्रणाली का वर्णन किया जाता है। इस विश्लेषण के भिन्न-भिन्न दार्श-निक दृष्टिकोणों के अनुसार अलग-अलग रूप होते हैं। परन्तु इसका अस्तित्व सव समाजवादी वर्गों के साहित्य में होता अवश्य है।

दूसरे स्थान पर, समाजवाद पूँजीवाद की श्रालोचना है, श्रौर वह उसके दोपों पर प्रकाश डालता है। पूँजीवाद के मुख्य श्रंग हैं व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा स्पर्धा। समाजवाद इन दोनों को सब वर्तमान ख़रावियों की जड़ मानता है।

समाजवाद पूँजीवाद का स्थानापन्न भी है। प्रायः प्रत्येक समाजवादी दल इस वात की भविष्यवाणी करता है कि स्त्रादर्श सामाजिक व राष्ट्रीय संगठन का क्या रूप होगा । भविष्य का आदर्श वर्तमान के विश्लेषण के अनुसार होता है; श्रीषि रोग के ही अनुसार होती है । इसलिये भिन्न-भिन्न मतों में विभिन्नता होना अनिवार्य है । परन्तु यदि छोटी-मोटी वातों को छोड़ दिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि समाजवादी सामाजिक सम्पत्ति का न्याय-पूर्वक वितरण करने के लिये सामूहिक अधिकार तथा उपज के साधनों का उचित प्रयोग चाहते हैं।

चौथे और अंतिम दृष्टिकोण से समाजवाद पूँजीवाद के विरुद्ध एक युद्ध है। इस युद्ध में किन रीतियों का प्रयोग किया जाय, इस विषय में समाजवादियों में सबसे अधिक मतभेद है। शांतिमय प्रेरणा द्वारा राष्ट्र पर अधिकार, उत्पत्ति के साधनों पर मजदूरों का अधिकार, सशस्त्र विद्रोह या क्रांति आदि अनेक साधनों पर ज़ोर दिया गया है। यदि बहुत से समाजवादियों ने प्राचीन काल की काल्पनिक सामाजिक प्रणालियों पर विश्वास दिखाया है, तो कुछ का निश्चय है कि अधिक प्रयत्न करना अना-वश्यक है: पूँजीवाद में इतने दोल हैं कि दिन पर दिन इसका चलना असम्भव-सा होता जा रहा है, और एक दिन अवश्य ऐसा आयेगा जब कि इसका विनाश हो जायगा।

ऊपर के वर्णन के अनुसार, समाजवाद पूँजीवाद का विश्लेषण, उसकी आलोचना, उसका स्थानापन तथा उसके विरुद्ध एक आन्दोलन है। इस पुस्तक में उपरोक्त दृष्टिकोण के आधार पर ही समाजवाद का विवेचन किया जायेगा।

#### अध्याम रे

### समाजवाद का महत्व

पूँजीवाद के प्रति अत्र व्यापक रूप से विरोध चल पड़ा है, श्रीरं मनुष्य समाज को समाजवाद की प्रणाली पर संगठित करने के लिये प्रयत्नशील हो रहे हैं। वर्तमान काल में समाजवाद संसार का सब से वड़ा श्रांदोलन है, श्रौर समाजवाद की समस्या संसार की सब से बड़ी समस्या है। संसार की राजनीति में समाजवाद का प्रसार श्रीर उन्नति सब से प्रमुख विशिष्टता है। एक जर्मन लेखक लिखता है कि समाजवाद हमारे समय का बीजमंत्र है। वर्तमान समय में समाजवादी विचार मनुष्यों के मस्तिक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं श्रीर साधारण जनता इससे प्रमावित हो रही है। इसने प्रत्येक के विचार तथा भावनात्रों पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। यह वर्तमान युग की अपनी विशिष्ट प्रकृति प्रदान करता है। इतिहास वर्तमान युग को 'समाजवाद का युग' कहकर पुकारेगा । वास्तव में वीसवीं शताब्दी आधुनिक (वैज्ञानिक) समाज के जन्मदाता कार्ल मार्क्स की शताब्दी है। विना-यह समभे हुये कि समाजवाद, का क्या अर्थ है और यह समाजका सुधार किस प्रकार कर सकता है, कोई व्यक्ति नागरिकता के अधिकारों को ठीक तरह प्रयोग में नहीं ला सकता। एक पीढी के अंदर ही समाजवाद ने अपनी ग्रोर करोड़ों गंभीर स्त्री-पुरुषों को त्राकर्षित कर लिया है। प्रत्येक

सभ्य देश में समाजवादियों द्वारा राज्य पर ऋषिकार कर लेना सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या है। \* समाजवाद प्राचीन परिपाटी का दृढ़ता के साथ विनाश करता हुआ नित्य प्रति शक्तिशाली होता जा रहा है। समाजवादी प्रचारक प्रत्येक वस्तु का प्रयोग करना भली-भाँति जानते हैं, इस कारण वे मानुषिक प्रयत्न के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने में सफल हो सके हैं। कला, साहित्य, विद्या तथा स्त्री और पुरुषों के आंदोलनों में समाजवाद की धूम है।

समाजवाद वास्तव में एक धर्म के समान है श्रौर इसके श्रवलम्बी इसको धार्मिक जाश के साथ मानते हैं। यही शायद इसके अद्वितीय ऋौर ऋपूर्व शीव्रता से फैलने का कारण है। समाजवाद की वर्तमान प्रगति की शीवता श्रीर शक्तिशालीनता, तथा संसार के इतिहास के बड़े-बड़े धार्मिक त्रान्दोलनों के प्रवाह की तुलना तथा समीना हमें बड़े ध्यान से करनी चाहिये। ईसाई-धर्म के प्रचारकों (apostles) के समय में ईसाई धर्म का रोम-राज्य में शीघतापूर्वक प्रसार; प्रारम्भिक ख़लीफ़ास्त्रों के युग में मुसलमानी धर्म की पूर्वीय देशों पर विजय; लूथर तथा काँ विवन के समय में सुधारवाद की लहर का योरोप में सवेग प्रवाह; ईसाई चर्च के पुनरुत्थान में धर्म प्रचारकों की अपूर्व सफलता आदि इस प्रकार के आंदोलन हैं जा वर्तमान समय के समाजवादी श्रान्दोलन से स्वाभाविक प्रगति तथा कियात्मक प्रभाव दोनों में ही मिलते-जुलते हैं। परन्तु प्रसार की शीवता के दिष्टकोण से समाजवाद उन सब से स्रागे निकल जाता है।

<sup>\*</sup>देखिये Heuderson, The Case for Socialism, p. 1. ‡Webster, The Socialist Network.

समाजवाद के विषय में संयुक्त-प्रांत के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता, श्री० श्री प्रकाश जी लिखते हैं, "हम साधारण लोगों को, जो इस प्रकार की त्रानावश्यक राजशक्तियों से डराये धमकाये हुए हैं, जो प्रति दिन के भय-ङ्कार परिश्रम से दवे हुए हैं, जा अपने पेशों की अवनित से चितित हैं, जा ग्रपनी सन्तिति की शिचा, विवाह, जीविका ग्रादि समस्यात्रों को हल करने में विह्नल ग्रीर व्याकुल हैं, उनके लिये साम्यवाद के सिद्धांत पर स्थापित समाज-व्यूहन से बंदकर कोई आश्रय नहीं है। हम काम चाहते हैं, हम मेहनत से भागते नहीं, हम आवश्यकता से ऋधिक लालसा नहीं रखते। हम पूछते हैं कि हमारे लिये न्यवस्था क्यों नहीं हो रही है ? वर्तमान पूँजीवादी समाज हमारा संतोष नहीं कर सकता क्योंकि उसे हमारी श्रांवश्यकता नहीं है।..... श्रांजकल हमारे जो सम्मानित श्रिध-कार प्राप्त धनी लोग है उनकी भी वास्तविक स्वार्थिखद्व साम्यवाद में ही है। उनके पास हर प्रकार के भोजन का प्रबन्ध होते हए भी उनको वेकारी संताती है। उनसे समय काटा नहीं जाता। काल काल की तरह उन्हें प्रसता है.....उनका घर चाहे उनके धन के कारण कितना ही स्वच्छ ग्रीर सुन्दर क्यों न हो, वगल के भोपड़ों में पैदा हुई गरीवी की वीमारियाँ, वायु श्रीर जल, धोवी श्रीर इलवाई के दारा उनके पास अवश्य पहुँच कर अनर्थ करतीं हैं। उनका भी स्वार्थ इसी में है कि सारा समाज उपयुक्त भोजन और वस्त्र, उपयुक्त शिचा, श्रामोद-प्रमोद तथा निवास-स्थानों से पूरित रहे, सभी अपने अपने कामों को सुचार रूप से करते रहें, सवही स्वच्छ, स्वस्थ श्रीर प्रसन्न रहें जिससे वे स्वयं भी यथासभव अनिवार्य कहों से सुरचित रहें।"

त्राचार्य नरेन्द्र देव जी समाजवाद को ही साम्प्रदायिकता का इलाज मानते हैं। उनके मतानुसार, ''यह कहना कि हिन्दू-मुस्लिम समभौता हो सकता है, विलकुल गलत है। साम्प्रदायिकता के जहर को नष्ट करने के लिये साम्यवाद ही एक उपचार है।''

इसमें संदेह नहीं कि पिछुली एक शताब्दी से समाजवाद ने संसार की विचार-धारा पर बहुत प्रभाव डाला है, श्रौर ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में वह उसका प्रधान प्रेरक होगा । समाजवाद ने शोषण का अंत करने के लिये शोषक और शोषित वर्गों को मिला देने की प्रेरणा की है। इस प्रकार इसने व्यक्तिगत हित की अपेद्धा सामाजिक हित को प्रधानता दी है, श्रीर मनुष्यों के हृदय में श्रात्म-त्याग तथा समाज-सेवा के भाव जाग्रत कर दिये हैं। समाजवाद ने राष्ट्र के ऋार्थिक तथा ऋौद्यो-गिक कार्यों का चेत्र बढ़ाकर राष्ट्र की परिभाषा भी विस्तृत कर दी है। साथ ही साथ जनता के हृदय में राष्ट्र के सर्वशक्तिमान होने का भाव भी उत्पन्न कर दिया है, श्रौर लोगों का ध्यान इस श्रोर श्राकर्षित किया है कि राष्ट्र समाज के हित के लिये सभी आवश्यक कार्यों को कर सकता है। समाजवाद ने लोगों के हृदय में यह भाव जाग्रत कर दिया है कि दरिद्रता तथा दुःख पूर्ण रूप से अपरिहार्य नहीं हैं, श्रीर यदि उचित रूप से प्रयत किया जाय तो बहुत अंश में उनका विनाश हो सकता है। इसने इस वात पर विशेष ज़ोर दिया है कि वातावरण का मनुष्य के चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है । इसलिये कारख़ानों में ऋसंख्य मनुष्यों को टूँस देना जहाँ पर मनुष्यों को साँस लेना तक दुर्लभ हो जाता है, श्रवश्य ही रोका जाय । समाजवाद ने वर्तमान सामाजिक श्रवस्था को

दोषपूर्ण वताया है जिसमें अनेक मनुष्य दुःख तथा दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं। अतएव उसके अनुसार राष्ट्र का कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो सके मनुष्यों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करे। समाजवाद ने अतर्राष्ट्रीय मज़दूर-संगठन का समर्थन करके मनुष्य-जाति में आतृ-भावनाएँ उत्पन्न करने का भी प्रयास किया है। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण कार्य समाजवाद ने यह किया है कि इसने मनुष्य-जाति के जीवन को उच्च श्रेणी पर स्थापित करने की चेष्टा की है। इसने वर्तमान आर्थिक प्रयाली का, जिसमें जीवन की आवश्यक वस्तुएँ तो अवश्यवद गई हैं, परन्तु जिसमें मनुष्य का नैतिक जीवन गिर गया है, कड़े शब्दों में विरोध किया है। वह मनुष्य को मनुष्य की भाति, न कि मशीन को भाँति, व्यवहार करने का समर्थन करता है। इससे भयभीत होकर संसार के पूँजीवादी देशों ने भी बहुत से मानव-हित-सम्बन्धी नियम पास कर दिसे हैं।

इस प्रकार का महत्वपूर्ण त्रीर हितकारी त्रान्दोलन विरोधकों के हाथों से दवाया नहीं जा सकता । इस प्रकार के विरोधकों को सीचे मार्ग पर लाना प्रत्येक समाज-हितवादी का कर्तव्य है।

#### अध्याय ४

# समाजवाद का विकास

समाजवाद ने यह अद्भुत शक्ति थोड़े ही दिनों में प्राप्त की है, परन्तु यह एक बहुत पुराना विचार श्रीर संगठन है। प्लेटो के समय से श्राज तक समाजवाद एक जीवित श्रान्दोलंन रहा है। इसका इतिहास बहुत ही त्राकर्षक तथा मनोरंजक है। एक लेखक त्रीर उसके सम्प्रदाय के पश्चात् दूसरे लेखक और सम्प्रदाय ने, लोगों में भली भाँति ख्याति प्राप्त की । पर उनकी विजय-श्रज्जुएए हुई स्त्रीर वे कुछ ही समय वादः विचारात्मक श्रीर क्रियात्मक च्रेत्र की कालिमा में विलीन हो गये। श्रीर शीघ ही दूसरे लेखकों श्रौर सम्प्रदाय ने उनका श्रनुगमन किया। समाजवाद की उन्नति को हम चार युगों में विभक्त कर सकते हैं। \* प्रथम युग में साधारण प्रयोगकों ने ऋाँविन ऋौर फ़ोरियर के नेतृत्व में संस्थाएं स्थापित कीं । ये संस्थाएँ त्रात्म-निर्भर थीं, त्रौर विभिन्न प्रकार के संयुक्त-श्रम पर श्राधारित थीं जिसमें सर्वश्रेष्ट मशीनें तथा नागरिक श्रौर ग्रामीण जीवनों के समी लाभ समन्वित थे। उनमें अधिकांश संस्थाएँ असफल रहीं, पर उन्होंने समाजवाद के विकास पर पर्यात प्रभाव डाला ।

समाजवाद के दूसरे युग के प्रतिनिधि हैं लुई ब्लांक श्रीर लासेली। श्रॉविन, सांट-सीमों श्रीर फ़ोरियर के सिद्धान्त फ्रांस की क्रांति की प्रवलता

<sup>\*</sup> देखिये Kirkup. An Inquiry into Socialism, p. 13.

तंथा प्रतिद्वित्विता की प्रतिक्रिया में पत्ने थे। लुई ब्लांक के समय में प्रजा-तंत्रवाद की उन्नति हो रही थी। समाजवाद ने इस आन्दोलन का साथ पकड़ा। लुई ब्लांक और लासेली ने दो वातों का पन्न लिया—सार्वजिनक मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र राज्य का और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किये हुये उत्पत्ति संघ का। उनके उपाय प्रजातंत्रवाद की रेखाओं पर थे, क्रांतिकारी नहीं।

समाजवाद के तीसरे युग में क्रांतिकारी विचारों की ख़्य धूमधांमं मची । इस युग में समाजवाद श्रीर मार्क्वाद वस्तुतः मिलकर एक हो गए। कार्ल मार्क्स ने पुराने समाजवाद की कार्त्यानक (Utopian) समाजवाद, श्रवैज्ञानिक समाजवाद श्रादि कहकर हँसी उड़ाई, स्रौर अपने नवीन वैज्ञानिक समाजवाद का सूत्रपात किया। समाजवाद के इतिहास में उनका स्थान ऋदितीय है। समाजवाद की वर्तमान ऋवस्था कां श्रेंग कार्ल नाक्षे को ही है। उन्होंने ही समाजवाद को वैज्ञानिक, सामान्य-वर्गीय, क्रांतिकारी ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय रूप दिया। उन्होंने विश्व के इांतहास को खोलकर यह दिखाया कि संसार का इतिहास श्रेणी-युद का इतिहास है और पूँजीपति ऋतिरक्तार्च (Surplus Value) के रूप में मज़दूरों का शोपण करते हैं। इस विश्लेपण ने समाजवाद को वैज्ञानिक रूप दिया। उन्होंने यह बताकर कि सामाजिक विकास की दूसरी सीड़ी समाजवाद ही है और उसको क्रियात्मक रूप देने के लिये पूँजीवाद को संहारिगो शक्ति ऋपना कार्य कर रही है, इस सामाजिक प्रणाली का त्रागमन श्रवश्यंभावी बना दिया। उन्होंने मध्यमवर्ग के समाजवादियों के स्वप्नों का मज़दूरों की कठिनाइयों ख्रौर महात्वाकां चाख्रों से योग करके, इसे सामान्य वर्गाय (Proletarian) बनाया। उन्होंने समाजवाद को कियात्मक रूप देने के लिये बड़े बड़े आदिमियों के आदर्श-वाद और न्याय संज्ञा का आश्रय नहीं लिया, वरन् असंख्य निर्धनों की भूख का सहारा लिया, और इस प्रकार समाजवाद को कांतिकारी बना दिया। उन्होंने समाजवाद को अंतर्राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप भी दिया। उन्होंने बताया कि विभाग की रेखाएँ देश-देशों में नहीं वरन् वर्ग और वर्ग में होनी चाहिये। एक देश दूसरे देश का शत्रु नहीं, वरन् अंतर्राष्ट्रीय पूँजी और अंतर्राष्ट्रीय श्रमी में हित-विरोध है। उन्होंने मज़दूरों को जलकारा: "समाजवादी क्रांति के आगमन के भय से पूँजीपति काँप उठें। मज़दूरों के पास त्यागने के लिये केवल उनके बंधन हैं। समस्त संसार उनके विजय के लिये है। संसार के मज़दूरों संगठित हो जाओ !"

मार्क्स की विश्वव्यापिनी पुकार का उचित उत्तर मिला। त्राज संसार के त्र्रसंख्य मज़दूर उनके तथा उनके त्र्रनुयायियों द्वारा फहराये गये भंडे की संरक्षा में प्रगतिशील हो रहे हैं। समाजवाद, जो एक त्र्रथवा दो पीढ़ियों पहले संसार के द्वारा इने-गिने त्र्राविवकशील तथा स्वप्न-जगत में विहार करनेवाले त्र्रप्रसिद्ध मनुष्यों का ख्याति-प्राप्ति के लिये किया गया विश्वास माना जाता था, त्राज इतिहास में त्रात्यत मार्के का त्र्रांतर्राष्ट्रीय त्र्रान्दोलन हो गया है जिसमें संसार के लगभग प्रत्येक देश के प्रति-निधि हज़ारों की संख्या में सम्मिलित हैं।\*

समाजवाद का चौथा युग महायुद्ध के पश्चात् से आरम्भ होता है। इस युग में समाजवाद की आश्चर्यजनक उन्नति हुई है और कई देशों में

<sup>\*</sup> देखिये Skelton, Socialism, Chipter 1.

उसे कियात्मक रूप दिया गया है। सन् १९२४ ई० में कम से कम आठ देशों में समाजवादी शासन स्थापित किया गया। इनमें तीन देश तो स्वीडन, डैनमार्क और ग्रेट ब्रिटेन थे और शेप पाँच अंग्रेज़ी उपनिवेश थे। परन्तु समाजवाद की सबसे अधिक चमत्कारपूर्ण विजय रूस में हुई है जहाँ महायुद्ध के बाद कांति हुई, और क्रांति के बाद समष्टिवाद (समाजवाद का एक रूप) का स्थापन हुआ, जिसके सम्मुख समाजवाद की अन्य छोटी-छोटी विजय फीकी पड़ गई हैं। वास्तव में आज संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ मज़दूर नवीन सामाजिक राष्ट्र की नींव डालने का उपक्रम न कर रहे हों।

#### अध्याय ५

# पूँजीवाद का विश्लेषण

'पूँजी' श्रीर 'पूँजीवाद' शब्द साधारण वोलचाल में वहुधा प्रयुक्त होते हैं। परन्तु इन दोनों शब्दों का अन्तर जानना अत्यंत आवश्यक है। 'पूँजी' शब्द से तो लगभग सभी लोग परिचित हैं। यदि आपके एक मित्र ने १,०००) लगाकर एक दूकान खोल ली, तो आप कहते हैं कि १,०००) उसकी पूँजी है। अर्थ शास्त्रियों ने पूँजी की निम्नलिखित परि-भाषा दी है।

"पूँजी मनुष्य के धन का वह भाग है जिससे वह कुछ रुपया कमाने की स्त्राशा रखता है।"

अस्त । परिभापा से हमें यहाँ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । परन्तु यह जान लेना आवश्यक है कि केवल रुपया पूँजी नहीं है। मशीन, श्रौज़ार आदि वस्तुएँ भी, जिनकी सहायता से धन उत्पन्न किया जाता है, पूँजी ही में परिगणित की जाती हैं।

परन्तु 'पूँजीवाद' एक दूसरे ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका तालर्थ पूँजी, रुपया या मशीनों से नहीं। पूँजीवाद हमारी वर्तमान सामाजिक-संगठन की प्रणाली का नाम है, जिसमें समाज दो भागों में विभक्त हो जाता है—एक भाग तो उन मनुष्यों का होता है जिनका पूँजी अर्थात् मशीन और रुपया इत्यादि; पर अधिकार होता है, और

जिन्हें पूँजीपति कहते हैं; और दूसरा उन मनुष्यों का जिन पर पूँजी नहीं होती, जो केवल मज़दूरी करके अपना और अपनी संतान का पेट पालते हैं, और जिन्हें सर्वहारा वर्ग कहते हैं। वर्तमान पूँजीवाद में के मज़दूरों और पुराने समय के दासों में केवल इतना ही अंतर है कि मज़दूर लोग क़ानून के अनुसार जहाँ चाहें वहाँ मंज़दूरी कर सकते हैं, परन्तु दासों को केवल अपने स्वामी की ही सेवा करनी पड़ती थी। पर, वास्तव में, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, दोनों में अधिक अंतर नहीं है। इस प्रकार पूँजीपति ने धन के द्वारा निर्धन मज़दूरों पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य सा स्थापित कर लिया है।

इसका कारण स्पष्ट है। सामान्यतः किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिये पूँजी और मज़दूरी दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। रुपया, मशीनें, श्रीज़ार आदि भी आवश्यक है और साथ ही साथ उनको चालू करने के लिये मज़दूर भी। इसका आशय यह हुआ कि उत्पादन-किया में पूँजीपतियों और मज़दूरों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। पूँजीवाद में पूँजी के स्वतंत्र मालिक पूँजीपति, और मज़दूरी के स्वतंत्र स्वामी मज़दूर लोग, हमें दो विभिन्न वर्गों के रूप में दिखाई देतें हैं, और धनक्ष अत्यंत के लिये यह आवश्यक है कि या तो पूँजीपति मज़दूरों को काम में लगावें या मज़दूर लोग पूँजीपतियों के धन की सहायता से कार-

<sup>\* &#</sup>x27;धन' का अर्थ, अर्थशास्त्र में, केवल रुपये-पैसे से ही नहीं है। कोई भी वस्तु जो हमारी किसी आवश्यकता को पूरी करती है और जिसको प्राप्त करने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है, या पैसा खर्च करना पड़ता है, वही धन है। उदाहरणार्थ, क्रमीज घड़ी, गेहूँ, इत्यादि सब धन हैं।

खाने स्थापित करें । \* प्रायः पूँजीपित ही अपने कारख़ानों में मज़दूरों को वेतन देकर नौकर रख लेते हैं। मज़दूर लोगों के पास न तो इतना धन, ही है और न इतनो विद्या और योग्यता ही कि वे मशीन, मकान इत्यादि ख़रीद सकें, कारख़ानों का संचालन कर सकें और उत्पादन-किया के समस्त अगो का सुचाह रूप से प्रवन्ध कर सकें। फलतः मज़दूरों का पूँजीपितयों को काम देना अभी तक कियात्मक रूप में देखने में नहीं अग्रेता।

इंगलैंड के जगत्प्रसिद्ध विद्वान, जार्ज वर्नर्ड शा का कथन है कि हमें श्रापनी, वतमान समाज-संगठन की प्रणाली को 'पूँजीवाद' नहीं, वरन् 'सर्वेहारावाद' कहना चाहिए। वे कहते हैं, ''पूँजीवाद शब्द तो घोखें में डालने वाला है। हमारी प्रणाली का उचित नाम 'सर्वेहारावाद' (Proletarianism) है।'' उपरोक्त कथन में सत्य का बहुत-कुछ खंश है। वास्तव में 'पूँजीवाद' शब्द को इस प्रणाली के पुजारियों ने इस प्रकार टेढ़े-मेढ़े अर्थ में लगाया है कि जिससे उन्हें समाजवाद के विरुद्ध प्रचार (propaganda) करने का एक सरल ढंग हाथ लग गया है। ये लोग कहते हैं, "देखो, समाजवाद पूँजीवाद का नाम-निशान मिटा देना चाहता है। पूँजी को नष्ट-भ्रष्ट कर देना चाहता है। परन्तु जब पूँजी ही नहीं रहेगी, तो जितना सस्ता और अधिक माल अब पैदा होता है, वह समाजवाद की प्रणाली में कैसे हो सकेगा ? यदि समाजवाद स्थापित

<sup>\*</sup> देखिये G. D. H. Cole, What Marx Really Meant, p. 47.

<sup>‡</sup> देखिये G. B. Shaw, The Intelligent Woman's Guide to Socialism etc., (Pelican), p. 108.

हो जायगा, तो वस्तुत्रों का उत्पादन कम होगा त्रौर भाव भी तेज़ होगा। समाजवादी चाहते हैं कि पूँजी नष्ट कर दें त्रौर सब मनुष्यों को कंगाल बना दें।" ऐसा सुनकर हम लोग पूँजीवाद के पत्तपाती हो जाते हैं, क्योंकि कंगाल होना तो कोई भी मनुष्य पसंद नहीं करता। परन्तु यह दलील पूर्णतः तर्कहीन ऋौर व्यर्थ है । समाजवादी पूँजी के शत् नहीं; वे पूँजी के महत्व श्रौर उसकी श्रावश्यकता को पूर्ण रूप से समभते हैं। मानवीय सभ्यता के विकास की प्रारम्भिक सीढ़ियों पर ही मनुष्य ने पूँजी की महत्ता का पता लगा लिया था। एक मल्लुए को शीघ ही इस बात का पता चल गया था कि यदि उसके पास एक जाल ऋौर एक लकड़ी हो तो वह श्रिधिक संख्या में सुगमतापूर्वक मछ्जियाँ पकड़ सकता है। इसी प्रकार शिकारी ने इस बात का बहुत जल्द ऋनुभव प्राप्त कर लिया था कि यदि उसके पास कुछ हथियार—तीर, कमान इत्यादि—हो तो वह सुगमता-पूर्वक अधिक जानवर मार सकता है। फिर भला आजकल के युग में, जब कि पूंजी का इतने ऋधिक परिमाण में ऋौर हज़ारों कारख़ानो में प्रयोग हो रहा है, कोई भी समाजवादी कैसे कह सकता है कि पूँजी को नष्ट कर देना चाहिये ? # समाजवादी अपनी प्रणाली में प्रचुर पूँजी एकत्र करेंगे। उदाहर णार्थ रूस एक समाजवादी देश है। वहाँ पूँजी इतनी

<sup>\*</sup> संसार के कुछ बड़े विद्वानों का मत है कि संसार की वहुत सी आपित्यों की जड़ आधुनिक आविष्कार और मशीनें हैं। यदि हम उन्हें तिलांजिल दे दें और पुराने साधारण ढड़ों से "जितना और जो पैदा करना उतना और वहीं खाना" के उद्देश्य पर चलें, तो संसार में फिर सुख और शांति फैल जाय। महात्मा गांधी, टाल्स्टाय आदि महापुरुषों की यही राय है। पर ये समाजवादी नहीं हैं। इस मत में भी सत्य का एक वहुत वड़ा अंश विद्यमान हैं।

प्रचुरता के साथ एकत्र की जा रही है कि जिसे देखकर संसार के पूँजीवादी देश आश्चर्यान्वित हो गये हैं। समाजवादी पूँजी को नहीं, वरन् पूँजीवाद को नष्ट करना चाहते हैं। इसी घोखे से वचने के लिये वर्नर्ड शा का मत है कि यदि हम वर्तमान प्रणाली को 'सर्वहारावाद' कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। वस्तुतः इसमें पूँजीपित हैं ही कितने जो पूँजीवाद नाम उचित समभा जाय ? अधिकतर तो साधारण अणी के, निर्धन व्यक्ति ही हैं। अतएव वर्तमान प्रणाली को 'सर्वहारावाद' के नाम से पुकारा जाना समीचीन होगा। परन्तु ख़ेद है कि वर्नर्ड शा का यह शब्द प्रचित्तत नहीं हुआ।

## पूँजीवाद का विकास

जैसा कि जपर कहा जा चुका है, पूँजीवाद का वास्तविक चिह्न यह है कि इसमें पूँजीपित श्रीर मज़दूरों के दो विभिन वर्ग हो गये हैं। मध्यकाल में यह वात नहीं थी। श्रीद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution), जो इंगलैंड में लगभग एक शताब्दी तक (१७५० से १८५० ई० तक) रही, के समय से ही इस प्रणाली का सूत्रपात हुन्ना। उससे पहले कृपकों के पास श्रपनी भूमि थी, श्रीर कारीगरों के पास श्रपने श्रीज़ार। परन्तु कालांतर में किसान से उसकी भूमि श्रीर कारीगर से उसके हथियार छीन लिये गये श्रीर उनको इस वात पर वाध्य किया गया था कि वे पूँजीपितयों के पास जाकर नौकरी करें। उत्पादन के इन साधनों को छीनने के लिये दो प्रकार से काम लिया गया। अपहला

<sup>\*</sup>देखिये John Strachey, The Coming Struggle for Power, pp. 42-45.

ढंग कुछ भद्दा श्रौर श्रसम्य सा था, क्योंकि उसके अनुसार इन साधनों को खुल्लम-खुल्ला छीन लिया गया। उदाहरणार्थ, इंगलैंड के ऐनक्लोज़र मूबमेंट (Enclosure Movement) का नाम लिया जा सकता है। इस आंदोलन में भूमिपतियों और सामंतों ने कई प्रकार से भूमि को प्रकट रूप से कृषकों से छीन लिया। परन्तु यह ढंग पुराना था। दूसरा ढंग नवीन श्रीर कुछ श्रिधिक सभ्य था; परन्तु था उतना ही भयानक श्रीर नाशकारी। **ऋौद्योगिक क्रांति के समय में बहुत नये-नये ऋाविष्कार हुये और उत्पादन** के अनेक भागों में पर्याप्त उन्नति हुई। बड़े-बड़े कारख़ाने खोले गये जिनमें अनेक प्रकार की मशीनें काम में लाई जाने लगीं। इन कारख़ानों में माल बहुत बड़े परिमाण में श्रोर काफ़ी सस्ता बनने लगा। वेचारे कारीगर लोग इतने कम मूल्य में माल नहीं बना पाते थे। बस, फिर क्या था; उनके व्यापार स्त्रीर जीविका पर पानी फिर गया। स्त्रन्त में स्त्रपने निजी व्यापार को छोड़ कर वे कारख़ानों में जाकर मज़दूरी करने लगे। इस प्रकार से किसानों स्त्रौर कारीगरों से उत्पादन के साधन छीन लिये गये, स्त्रौर उन्हें कारख़ानों में नौकरी करने को विवश होना पड़ा। परिगाम यह हुन्रा कि समाज दो भागों में विभक्त हो गया-एक स्रोर तो पूँजीपति स्रौर दूसरी त्रोर मज़दूर लोग परस्पर हित-बिरोधक के रूप में दिखाई पड़ने लगे, श्रौर पूँजीवाद की नींव पड़ी।

एक लेखक ने लिखा है \* कि पुराने कट्टर विचारों के अर्थ-शास्त्रियों का विश्वास था कि पूँजीवाद ईश्वर की देन है, उसकी बनाई हुई प्रणाली

श्रदेखिये W. H. Mallock, A Critical Examination of Socialism, pp 2-3.

है। ग्रतएव मनुष्य का कर्तव्य केवल इतना ही है कि वह इस प्रणाली के विविध ग्रंगों का ग्रध्ययन करे; यह देखे कि यह प्रणाली किस प्रकार काम करती हैं; और इसके अनुसार कार्य करें । वस, इससे अधिक कुछ करने का न तो उसे ऋधिकार है और न ऐसा करना ऋावश्यक ही है। परन्तु समाजवादियों का कथन है कि पूँजीवाद, वर्तमान रूप में, एक नई उपज है, ग्रीर सामन्त-प्रथा के भंग होने के समय इसका जन्म हुआ। यह श्रपनी युवावस्था को अठारहवीं शताब्दी के मध्य में प्राप्त हुया । नई-नई मशीनों के स्राविष्कार से यह श्रत्यन्त उन्नतिशील हुन्ना। विशेष रूप से भाप की शक्ति के प्रयोग ने तो एक नया युग ही स्थापित कर दिया । नई मशीनों ग्रीर भाप ने उत्पादन के विधानों में एक क्रांति मचा दी। छोटे परिमाण में वस्तुश्रों के उत्पादन के युग का श्रंत हुग्रा, श्रीर श्रधिक परिमार्ण में वस्तुएं उत्पन्न की जाने लगीं। उदाहरणार्थ, जुलाहे कपड़ों के कारख़ानों की प्रतियोगिता में असकल हुए। उनके करघे वेकार हो गये। इस प्रकार वे मनुष्य जो पहले स्वतंत्र थे, श्रीर स्वयं ही ग्रयने उद्योगों का संचालन करते थे, ग्रय मज़दूर वन गये। अब वे पूँजी-पतियों के श्रीज़ारों से, उन्हीं के कारख़ानों में, साधारण वेतन पर काम करने लगे। पूँजीवाद का सब से पहले इंगलैंड में उदय हुआ। परन्तु शीव ही यह संसार के ग्रान्य देशों में भी फैल गया श्रीर कुछ ही समय में सभी देशों में पूँजीवाद की विजय-दुंदुभी वजने लगी।

कुछ लोगों ने पूँजीवाद की एक विशेष जन्म-तिथि देने की चेष्टा की है। कुछ विद्वानों का मत है कि इंगलैंड के प्रमुख वैंक (Bank of England) के स्थापित होने के समय, अर्थात् १६६४ ई० में, पूँजीवाद का जन्म हुआ। इसी प्रकार कुछ दूसरे लोगों को सम्मित में इसका उदय सोलहवीं शंताब्दी के धार्मिक युद्धों के समय में हुआ। परंतु वास्तव में एक प्रणालों के विकास की कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती। यह एक बच्चे की भाँति किसी निश्चित तिथि में नहीं उत्पन्न होती, वरन् धीरे-धीरे जड़ पकड़ती जाती है और कुछ समय के पश्चात् इसकी नींव इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि इसका अस्तित्व सव लोगों को दृष्टिगत होने लगता है। अतएव केवल इतना ही कहना उचित होगा कि औद्योगिक क्रांति (१७५०-१८५०) ने ही पूँजीवाद को जन्म दिया।

# पूँजीवाद में सामाजिक जन-निर्माण

पूँजीवाद में समाज दो भागों में विभक्त हो जाता है—एक भाग तो पूँजीपितयों का होता है और दूसरा साधारण मनुष्यों का जिनमें मज़दूरों का अंश सबसे अधिक होता है। ये दो भाग प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त एक मध्यम-श्रेणी भी होती है जिसके सदस्यों की दशा मज़दूरों की दशा से अच्छी और पूँजीपितयों की दशा से ख़राब होती है।

पूँजीपतियों की श्रेणी में, मनुष्यों की श्राय लाभ, ब्याज श्रीर किराये (लगान) के रूप में होती है। पूँजीपित उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन चार हैं—भूमि, मज़दूरी, पूँजी श्रीर संगठन। इन चारों की श्रामदनी लगान, वेतन, ब्याज श्रीर लाभ कहलाती है। इन चारों साधनों में तीन साधन — भूमि, पूँजी, श्रीर संगठन—

<sup>\*</sup>यही राय मैलोर की भी है। देखिये Socialism in Encyclopaedia of Ethics and Keligion.

पूँजीपतियों के अधिकार में होते हैं और इनकी आय से ही उनका काम चलता है। मज़दूर केवल श्रम करना जानते हैं, श्रौर पूंजीपतियों के खेतों पर ख्रौर कारख़ानों में मेहनत-मज़दूरी करके अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। इन दोनों वर्गों के — पुँजीपितयों तथा मज़दूरों के — स्वार्थ भिन्न-भिन्न ग्रीर एक दूसरे के प्रतिकृत होते हैं। पूँजीपित मज़दूरों को न्यूनतम वेतन प्रदान करना चाहते हैं। इसके विपरीत, मज़दूर जो दिन भर कांठन परिश्रम करके माल पैदा करते हैं, अपने वेतन की दृद्धि के लिये ग्रान्दोलन करते हैं। उनका विचार है कि पूँजीपति, उनके उत्पन्न किये हुये धन पर श्रनुचित रूप से श्रपना श्रधिकार स्थापित कर लेते हैं, ग्रौर उनको यथोचित वेतन नहीं-देते । कार्ल मार्क्स ने इन दोनों श्रेि शियों के प्रतिकृल स्वार्थ की स्थिति पर ही ग्रपना श्रेणी-युद्ध-सिद्धांत ( Class Struggle Theory ) स्थापित किया था। मार्क्स के सिद्धांत के ऋनु-सार इन दोनों दलों में भीपण प्रतिद्वन्द्व होगा। पूँजीपतियों के दल में, ग्रिधिक से ग्रिधिक धन एकत्र करने की पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण फूट पड़ जायगी; ग्रौर कुछ पूँजीपति निर्धन हो जायँगे। इस प्रकार पूँजी-पितयों की शक्ति गिरती जायगी ख्रौर मज़दूर शक्तिशाली होते जायँगे। श्रन्त में एक दिन श्रत्याचार का तस्ता पलट जायगा, श्रीर मज़दूर लोग - स्रानन्दातिरेक में विजय की शंख-ध्वनि करते हुये समाजवाद का भंडा फहरायेंगे स्रौर उसको स्थापित करेंगे।

इन दोनों श्रेणियों के ब्रातिरिक्त, मनुष्यों की एक श्रीर श्रेणी का भी प्रसंग देना ब्रावश्यक है। यह मध्यम पुरुषों की श्रेणी है। इस श्रेणी में ऐसे मनुष्य सम्मिलित हैं जो न तो निर्धन ही कहला सकते हैं, श्रीर न श्रमीर ही; न तो वे पूँजीपित ही हैं श्रीर न निम्न-श्रेणी के मनुष्य, श्रर्थात् मज़दूर, ही । साधारण व्यापारी, स्वतंत्र कारीगर त्र्यादि मनुष्य इस श्रेणी में परिगणित किये जा सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने सर्व प्रथम इस श्रेणी को . समाज में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया था, परन्तु वाद में उन्होंने इस कमी को पूरा कर दिया। इस श्रेणी के मनुष्य कम परिमाण में उत्पादन के समर्थक हैं, क्योंकि वे स्वयं छोटे परिमाण में माल उत्पन्न करते तथा व्यापार करते हैं। वे पूँजीवाद के विरोधक हैं, क्योंकि पूँजीवाद में माल का उत्पादन बड़े परिमाण में होता है। स्त्रौर छोटे परिमाण में उत्पन्न करनेवाले उनके सामने नहीं ठहर सकते । परन्तु वे लोग इस श्रोर भी सदैव प्रयत्नशील रहते हैं कि कहीं वे निम्न-श्रेगी के मनुष्यों में न दकेल दिये जायँ। वे ग्रपने को मज़दूरों से उचश्रेणी में रखते हैं, ग्रौर उनसे ऊँचा रहना चाहते हैं। यही कारण है कि वे कभी-कंभी समाजवाद के विरुद्ध भी त्रावाज उठाते हैं। इस प्रकार ये लोग कभी एक दल का समर्थन करते हैं, ग्रौर कभी दूसरे का; निश्चित रूप से किसी एक दल का सहयोग देने से ये लोग हिचकते हैं। एक भयानक ग्रार्थिक संकट के ऋारम्भ में ये पूँजीपतियों के विरुद्ध मज़दूरीं से मिल जायँगे, पर जैसे ही पूँजीपतियों के विरुद्ध अान्दोलन ज़ोर पकड़ेगा और पूँजीवाद की नींव ऋस्थिर होने लगेगी, वैसे ही ये लोग पुँजीपतियों का सहयोग देने लगेंगे। इनका उद्देश्य यह रहता है कि पूँजीवाद के वे श्रंग, जो उनके स्वार्थ के प्रतिकृत हैं, शक्तिशाली न होने पावें; परन्तु साथ ही साथ पूँजीवाद की सत्ता स्थापित रहे।\*

<sup>\*</sup> देखिये G. D. H. Cole, What Marc Really Meant. p. 107.

कार्ल मार्क्स त्रौर एंगिल्स, जो श्राधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता हैं, कहते थे कि मध्यम पुरुषों की श्रेणी ऋव नष्ट-भ्रष्ट होरही है और ग्रधिक समय तक नहीं चल सकती। इन महापुरुपों के समय को देखते हुये तो उनकी भविष्यवाणी में कोई भी दोप नहीं निकाल सकता। परन्तु समय ने अब एक नया ही मार्ग ग्रहण कर लिया है, स्त्रीर स्रव इस श्रेणी को एक नवीन सामाजिक और आर्थिक महत्व मिल गया है। पूँजीवाद के पुजारियों ने पूँजीवाद की गिरती ऋवस्था देखकर इन लोगों को फ़ुसलाना प्रारम्भ कर दिया है स्त्रीर इनको स्त्रपना पत्त्वपाती बनाने का प्रयत किया है। उन्हें विश्वास दिलाया गया है कि देश में छोटे परिमाण के उत्पादन को स्थापित तथा प्रचलित करने का प्रयत्न किया जायगा। (पूँजीवाद वड़े पैमाने के उत्पादन का कैसे तिरस्कार कर सकता है, यह समभ के वाहर है!) साथ ही साथ देशों को युद्ध के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्हें वतलाया जा रहा है कि देश को युद्ध करना पड़ेगा, वाहर उपनिवेश स्थापित करने होंगे श्रीर वहाँ के बाज़ारों में ऋपना माल विकवाना होगा। तभी, ऋौर केवल तभी, वेकारी श्रौर निर्धनता दूर हो सकेगी।

इटली श्रीर जर्मनी में समस्त शक्तियाँ विनाशकारी वम-गोले श्रीर संहारकारी तोप-बंदूकें श्रादि वनाने में लगी हुई हैं। युद्ध के समय ही देश के समस्त स्त्री-पुरुष, सामाजिक, श्रार्थिक श्रीर राजनीतिक रागद्देष त्याग कर, देश के भंडे के नीचे संगठित हो जाते हैं श्रीर श्रपने नेता के पीछे मृत्यु की घाटी में भी प्रवेश करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। श्रत-एव इन देशों के मनुष्य इस समय सामाजिक विचार-भेद को भूल से गये हैं। इस नवीन प्रणाली को 'फैसिज़म' कहते हैं। इटली में मुसोलिनी ने श्रीर जर्मनी में हिटलर ने इसी प्रणाली की धूम मचा रक्खी है। वस्तुतः फैसिज़म का अर्थ ही है देश को युद्ध के लिये प्रस्तुत करना। यदि इस प्रणाली में से यह युद्धवाला पहलू निकाल दिया जाता तो फैसिज़म शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। परन्तु समाजवादियों का मत है कि इस प्रकार की भ्रमात्मक प्रणाली में स्थायित्व नहीं। संसार युद्ध के भय से अधिक समय तक भयभीत नहीं रह सकता। वास्तव में फैसिज़म पूँजीवाद का अन्तिम पहलू है। अब वह अधिक दिन नहीं ठहर सकता। समाजवाद की प्रगति में फैसिज़म कुछ देर भले ही लगा दे, परन्तु वह उसे रोक नहीं सकता।\*

<sup>\*</sup> फ्रैंसिज़्म का विस्तृत वर्णन आगे चलकर किया गया है।

#### अध्याय ६

# पूँजीवाद का विश्लेषगा—उत्तराद्ध<sup>°</sup>

# पूँजीवाद का आधार

मज़दूर-वर्ग के स्वार्थों का शोषण करके पूँजीपितयों की स्वार्थपूर्ति करना ही पूँजीवाद रूपी भित्ति की नींव है। पूँजीपित मज़दूरों के किन परिश्रम द्वारा उत्पन्न धन पर स्वयं ऋषिपत्य स्थापित करते हैं, ऋौर उनको उदर-पूर्ति के लिये पर्याप्त सामग्री भी प्रदान नहीं करते। यदि पूँजीपित मज़दूरों के स्वार्थ का विलदान करना छीड़ दें, ऋौर उन पर ऋत्याचार करना वंद कर दें, तो पूँजीवाद का ऋपने ऋाप ही ऋंत हो जाय।

पूँजीपितयों ने उत्पत्ति के साधनों पर पर एकाधिकार कर लिया है। इन साधनों का प्रयोग करने के लिये तथा उत्पादन-सामग्री को कियात्मक रूप में लाने के लिये वे मज़दूरों को नौकर रख लेते हैं। मज़दूर लोग अपने परिश्रम से कुछ धन पैदा करते हैं जिसके विनिमय में पूँजीपित उनको वेतन देते हैं, परन्तु यह वेतन अपेद्याकृत वहुत कम होता है। शेप जितना रुपया मज़दूरों को न्यायपूर्वक मिलना चाहिये और उन्हें नहीं मिलता है, वह पूँजीपितयों के कोष में संचित होता रहता है। समाजनवादी पूँजीपितयों की इस लूट-खसोट की बहुत कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, और उन्हें वहुत धिक्कारते हैं। सचमुच ही इस दशा की वास्त-

विकता समभक्तर कोई भी विचारवान् पुरुप पूँजीपतियों की हृदय-हीनता पर अफ़सोस किये विना नहीं रह सकता। यह इसी दशा का परिणाम है कि समाज के विभिन्न वर्गों की ऋार्थिक दशा में इतना ऋंतर दृष्टिगत होता है ऋौर दिन पर दिन वह ऋंतर बढ़ता ही जाता है। यही कारण है कि समाज में एक ऋोर बड़े-बड़े धन-कुबेर पैदा हो गये हैं जो कि बिना परिश्रम किये हुये ही ग्रसंख्य धन पर त्र्राधिपत्य स्थापित कर चुके हैं, श्रीर भोग-विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं; श्रीर दूसरी श्रीर ऐसे निधन मनुष्य दिखलाई देते हैं जो ऋपना पसीना वहाकर ऋौर दिन-रात अपनी हिड्डियाँ गलाकर केवल चार पैसे पैदा कर पाते हैं, जो उनके बड़े परिवार की उदर-पूर्ति के लिये पूर्णतः ऋपर्याप्त होते हैं । इस प्रकार ऋनेक यातनास्रों को सहन करते हुये, जुधा तथा शीत से प्रपीड़ित हो वे स्रकाल में ही काल के प्रास बन जाते हैं। श्रार्थिक संकट में श्रीर मंदे व्यापार के समय में तो उनका यह ऋला वेतन भी हवा हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में कारलाने बन्द हो जाने पर उनको वेकार ही रहना पड़ता है। ऐसी ऋवस्था में उनकी वेदना तीव्रतम हो जाती है।

कार्ल मार्क्स ने पूँजीपितयों के स्वार्थ-साधन का, जोिक वे मज़दूरों के स्वार्थ के मूल्य पर करते हैं, इस प्रकार उल्लेख िक्या है। मज़दूर दिन में कुछ निश्चित घंटों तक काम करने का वचन देते हैं। इनमें से केवल थोड़े से ही घंटों में वे ग्रपने वेतन के बराबर काम कर देते हैं। इस समय को मार्क्स ने ''ग्रावश्यक-श्रम-समय'' (Necessary Labour Time) कहकर पुकारा, क्योंिक इतने समय तक श्रम करना मज़दूरों को ग्रपना नियत वेतन कमाने के लिये ग्रावश्यक है। परन्त इस

समय के ग्रितिरिक्त उन्हें कुछ घंटे ग्रीर काम करना पड़ता है। इस ग्रितिरिक्त समय के परिश्रम का कुछ भी वेतन मज़दूरों को नहीं दिया जाता। इस समय को मार्क्स ने "ग्रितिरिक्त-श्रम-समय" (Surplus Labour Time) कहा है; क्योंकि ग्रावश्यक-श्रम-समय के ग्रितिरिक्त मज़दूरों को इतने समय तक ग्रीर काम करना पड़ता है। ग्रितिरिक्त-श्रम-समय में जितना ग्रार्घ पैदा किया जाता है उसको 'ग्रितिरिक्तार्घ' (Surplus Value) कहा जाता है। स यह ग्रितिरिक्तार्घ पूँजीपितियों के शोपण (Exploitation) का माप है। लाभ, व्याज, दलालों व ग्रन्य मध्यवतीं पुरुपों का पुरस्कार—सब एक ही कोप से ग्राते हैं; यह वहीं कोप है जो पूँजीपितियों ने मज़दूरों से ग्रितिरिक्त-मूल्य छीन-छीन कर संचित किया हैं। पूँजीपितियों का केगल एक ही उद्देश्य रहता है, ग्रीर वह यह है कि जहाँ तक हो सके इस ग्रितिरिक्त-मूल्य-कोप को ग्रिधिक से ग्रिधिक वड़ाया जाय। पे यह ग्रात्याचार उनका सबसे घृिष्तत ग्रीर धिक्कारणीय कार्य है।

जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, बैसे-बैसे ऋत्याचार की सीमा भी बढती

श्यर्घ को जब रुपशों में कहा जाता है तब वह 'मूल्य' या 'कीमत' हो जाता है। यर्घ का यर्थ यर्थशास्त्र में कुछ गृढ़ है। यदि यापके पास चार सौ रुपये का माल है तो यापके पास, यन्य शब्दों में, चार सौ रुपये का यर्घ है। यदि सजदूर दो रुपये का परिश्रम करता है, तो वह दो रुपये का यर्घ पैदा करता है। पूँजीपित मजदूर के पैदा किये हुये यर्घ में से केवल कुछ ही भाग वेतन के रूप में देता है। इससे यह स्पष्ट है कि एक मजदूर दारा पैदा किया हुया यर्घ उसके दिये जाने वाले वेतन से सर्वथा यथिक होता। ऊपर इसी का वर्णान हो रहा है।

<sup>†</sup> देखिये Jayaptakas'ı Nirain, Why Societism ? p. 15.

जाती है। इसका कारण यह है कि पूँजीवाद का एक स्रानिवार्य लच्चण स्पर्धा है। पूँजीवाद के अतर्गत बहुत से मनुष्य स्वतंत्र रूप से माल पैदा करते हैं। इनमें से प्रत्येक पूँजीपित इस बात का प्रयत करता है कि बाज़ार को वह स्वयं ग्रपने अधिकार में कर ले, जिससे कि जितना सम्भव हो उतना उसी का माल खपे। इस स्पर्धा में, जैसा कि स्पष्ट ही है, उसी माल पैदा करने वाले की विजय की अधिक सम्भावना है जिसका माल त्र्यौरों की अपेक्षा सस्ता बिक सके। यह तभी संभव हो सकता है जब कि उसका उत्पादन-व्यय (Cost of production) श्रौरों के उत्पा-दन-व्यय की ऋषेत्वा कम हो क्योंकि जब उत्पादन-व्यय कम होगा, तभी उसके माल का मूल्य भो कम, हो ,सकता है । ,पूँजीपर्त उत्पादन-व्यय कम करने के लिये केवल एक हो रीति का प्रयोग करते हैं। वह रीति है मज़दूरों का वेतन घटाना । मज़दूरों का वेतन केवल सीधे ढंग से ही नहीं घटाया जाता, वरन् टेढ़े-मेढ़े ढगों को भी काम में लाया जाता है। उदाहरणार्थ, मज़दूरों से ऋधिक तेज़ी और परिश्रम से काम कराया जाता है जिससे वे एक निश्चित समय में पहिले की ऋषेचा ऋधिक माल पैदा करने लगते हैं। परन्तु मज़दूरों का वेतन उतना ही रक्खा जाता है; बहुत हुआ तो वेतन थोड़ा सा नाम-मात्र को बड़ा दिया। इसी प्रकार के **ऋ**त्याचार से प्रभावित होकर, कार्लाइल ने कटु उपहास के रूप में, एंक पूँजीपति प्लासन से ऋपने मज़दूरों के प्रति निम्नलिखित कहलवाये थे :

"सूत कार्तने वालो ! हम लोगों को एक लाख पौंड (लगभग १३। लाख रुपये) का लाभ हुआ है । यह एक लाख पौंड मेरा है; ३२ शिलिंग प्रतिदिन के हिसाव से-जितना हुआ वह तुम्हारा-था । अच्छा, यह चार पेंस ग्रीर ले जात्रो ग्रीर मेरे स्वास्थ्य के लिये प्रार्थना करो" ।\*

एक उदाहरण द्वारा उपर्युक्त कथन ऋधिक स्पष्ट हो जावेगा । मान लीजिये कि निश्चित समय में कुछ मज़दूर ५०) का काम करते हैं। इसका है भाग, त्र्यर्थात् २०) पूँजीपित मज़दूरों को वेतन के रूप में देते हैं श्रीर शेष हु भाग, ग्रर्थात् ३०) ग्रपनी जेव में रखते हैं। तो यह ३०) शोपण का मापं हुआ। अब यदि पूँजीपति मज़दूरों से और अधिक परिश्रम से काम कराने लगें, तो उतने ही समय में मज़दूर लोग श्रधिक काम करेंगे। मान लीजिये कि अव वे १००) का काम करने लगे। परन्तु पूँजीपित ऋव भी पुरानी दर से ही वेतन देते हैं। ऋब २०) मज़दूरों को देकर वे ८०) स्वयं बचाते हैं। यदि मज़दूरों ने कुछ कहा-सुना, या किसी प्रकार के ऋान्दोलन का भय दिखाया, तो पूँजीपति उनके बेतन में नाममात्र के लिये वृद्धि कर देते हैं जिससे वे शांत हो जावें। उनका वेतन २०) से बढ़ाकर २२) कर दिया जाता है। (१० प्रतिशत की वृद्धि पर्याप्त है।) शेष ७८) वे ऋपने पास रखते हैं। यह ७८) शोषण का माप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रत्याचार की सीमा पहले से ५८) श्रिधिक हो गई।

उपर्युक्त उदाहरण में एक बात और ध्यान देने योग्य है। यद्यपि अत्याचार की सीमा बढ़ जाती है, पर उसके साथ ही साथ वेतन भी बढ़ जाता है। पहिले वेतन २०) था। बाद को २२) हो गया। इस प्रकार

<sup>\* &</sup>quot;Noble Spinners! we have gained a hundred thousand pounds, which is mine; the three and six-pence daily was yours. Adieu, drink my health with this groat each, which I give you over and above!"

समय की प्रगति के साथ-साथ वेतन ऋौर शोत्रण दोनों में वृद्धि हो रही है।

कुछ समाजवादी मुख्यतः पुराने समाजवादी यह कहते हुए पाये जाते हैं कि पूँजीवाद ने मनुष्यों के रहन-सहन का दर्जा घटा दिया है। परन्तु यह असत्य है। मज़दूरों का शोषण तो दिन पर दिन अधिक हो रहा है. परन्तु इसका यह आशय नहीं कि उनकी आर्थिक ऋवस्था, रहन-सहन, खान-पान त्रादि की दशा दिन पर दिन गिरती जा रही है। मज़दूरों का रहन-सहन का दर्जा तो पहले की अपेक्षा ऊँचा ही हो रहा है। उनके वेतन में वृद्धि हो रही है च्रौर वे त्रधिक परिमाण में अच्छी-अच्छी वस्तुत्रों का प्रयोग करने लगे हैं। परन्तु उनका शोषण अवश्य बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शोषण का माप मज़दूरों को जो वेतन मिलता है ऋौर जो वेतन उन्हें मिलना चाहिये, इन दोनों का अन्तर है। मज़दूरों को अब अधिक वेतन तो त्रवश्य दिया जाता है परन्तु वह उनके परिश्रम की ऋपेक्षाकृत कम होता है । उनके रोष भाग पर पूँजीपति ऋपना ऋधिकार स्थापित कर लेते हैं। अतएव, यह स्पष्ट है कि मज़दूरों के रहन-सहन का दर्जा अव ऊँचा हो गया है, परन्तु उनका शोषण श्रधिक हो रहा है।\*

## पूँजीवाद में अंतर्विरोध और आर्थिक संकट

पूँजीवाद का एक विशेष लच्चण स्पर्धा या मुकाबिला है। प्रत्येक पूँजीपित इस बात का प्रयत्न करता है कि वालार में उसी का माल सब से अधिक खपे, और उसे सबसे अधिक लाभ हो। परन्तु माल तभी अधिक

<sup>\*</sup> G. D. H. Cole, What Marw Really Meant, pp. 51-52.

खप सकता है जब कि वह दूसरे उत्पादकों की ऋषेचा ऋधिक सस्ता माल उत्पन्न कर सके। ऐसी दशा में उत्पादक क्रमागत-वृद्धि-नियम या क्रमागत उत्पादन-व्यय हास नियम ( Law of Increasing Returns or of Diminishing Cost) का श्राश्रय लेता है। पक्के माल के उत्पादन का यह नियम है कि जितनी ऋधिक मात्रा में माल पैदा किया जायगा, उतना ही प्रति वस्तु का उत्पादन व्यय कम होता जायगा । ऋतः प्रत्येक उत्पादक बहुत बड़ी मात्रा में माल पैदा करता है क्योंकि वह सोचता है कि जितना ही ग्रिधिक माल उत्तन किया जायगा, उतना ही सस्ता वेचा जा सकेगा: ग्रौर इसलिये उतनी ही उसकी चीज़ ग्रधिक संख्या में विकेंगी, जिससे उसे ऋधिक लाभ होगा। साथ ही साथ, उत्पादन-व्यय कम करने के लिये वह तरह-तरह के उत्तम साधनों का प्रयोग भी करता है, जैसे ग्रौर मज़दूरों से श्रधिक श्रम कराने वाली नई मशीनों का प्रयोग करना, उत्पादन कला में उन्नति करना, त्रादि । इन सब साधनों के प्रयोग से माल सस्ता तो अवश्य वन जाता है, परन्तु उसे अधिक मात्रा में उत्पन्न करना भी आवश्यक हो जाता है। सारांश यह है कि प्रत्येक उत्पादक अधिक मात्रा में माल उत्पन्न करने में ही अपना भला सोचता का श्रमोघ श्रस्त्र समभता है। परन्तु वह इस बात की श्रोर ध्यान नहीं देता कि अन्य उत्पादक भी उसी की भाँति अधिक मात्रा में माल पैदा कर सकते हैं, श्रौर जब समस्त माल को मिलाकर उसकी मात्रा श्रिथक हो जायगी तो उसके विकय का क्या प्रवन्ध होगा ? आख़िर जितना माल वाज़ारों में बिकता है, या वेचा जा सकता है, उसकी भी तो कुछ सीमा

होती है। परन्तु समाज के प्रचएड विद्वान श्रीर बुद्धिमान पूँजीपित इस बात का तो विचार करना ही निर्श्वक समभते हैं। वस 'माल पैदा किये जाश्रो श्रपने प्रतिस्पर्धियों को नीचा दिखाश्रो', इसी धुन में वे श्रांख पर पट्टी बाँधे बुटिपूर्ण मार्ग पर चले जाते हैं, श्रीर श्रावश्यकता से श्रधिक सामान पैदा करते हैं। फलतः उन्हें श्रीर समाज को बहुत हानि उठानी पड़ती है।

जैसा कि समाजवाद के विद्वान् स्पार्गो श्रौर श्रॉर्नरक्ष ने लिखा है, स्पर्धा करने वाले उत्पादकों की लड़ाई में माँग का श्रनुमान ठीक-ठीक नहीं लग पाता । बहुधा अनुमान वास्तविक माँग से अधिक ही होता है । उत्पादक-श्रपने कारख़ानों में जितना हो सकता है उतना माल पैदा करते हैं, श्रीर इस प्रकार जितना माल बिक सकता है उससे श्रिधिक उत्पन्न कर लिया जाता है। परन्तु विक्री की अवस्था दूसरी ही है। उत्पादकगण, स्पर्धा में, माल का मूल्य गिराते चले जाते हैं, श्रौर श्रंत में वह समय स्राता है जब कि माल का मूल्य बहुत कम हो जाता है— इतना कम कि उस मूल्य पर माल बेचने से हानि उठानी पड़े । इसलिये, उत्पादकगण माल को गोदामों में भरा रहने देते हैं, वेचते नहीं हैं। विक्रय की इस दशा का प्रभाव माल के उत्पादन पर पड़ता है। जब माल गोदामों में भरा हुआ है तब फिर ख्रौर माल क्यों पैदा किया जाय? त्रातः कारख़ाने बन्द कर दिये जाते हैं। हज़ारों-लाखों त्रादमी बेकार हो जाते हैं। (संसार की वेकारी का रोग वस्तुतः पूँजीवाद की ही देन है।) धीरे-धीरे जब रक्खा हुआ माल बिक जाता है और फिर माल की

<sup>.\*</sup>Spargo and Arner, E'ements of Socialism, Chapter III.

श्रावश्यकता होती है, तव फिर कारख़ाने चालू किंये जाते हैं, श्रौर काम निय-मित रूप से चलने लगता है। इस प्रकार पूँजीवाद समय-समय पर किट-नाइयों में पड़ जाता है; यह प्रणाली श्रसफल हो जाती है, श्रौर देश व मनुष्यों को बहुत सी किटनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। बहुधा ऐसा होता है कि कुछ वपों तक पूँजीपितयों को निरंतर लाभ होता है। इससे उनका साहस बढ़ जाता है श्रौर उनको सब जगह लाभ ही लाभ दृष्टिगत होता है। वे श्रावश्यकता से श्रिधक माल उत्पन्न करने लगते हैं; श्रौर इसके फलस्वरूप किटनाइयां श्राकर उपस्थित हो जाती हैं। प्राय: सब उद्योग धंधों में इस प्रकार एक साथ माँग से श्रिधक माल पैदा हो जाने को 'सामान्य श्रत्युत्पत्ति' (General Overproduction) कहा गया है।

श्रायशास्त्रियों का कथन है कि सामान्य श्रत्युत्पत्ति हो ही नहीं सकती।
मनुष्य की श्रावश्यकताएँ श्रसंख्य होती हैं। जहाँ एक श्रावश्यकता पूरी
हुई कि दूसरी श्राकर उपस्थित हो गई। वस्तुतः मनुष्य की श्रावश्यकताश्रों की दृद्धि की कोई सीमा नहीं। श्रतः एक ऐसी दशा का उपस्थित होना, जय कि माल मनुष्यों की श्रावश्यकताश्रों से श्रिधिक वनने
लगे, श्रसम्भव है। इस मत के पत्त्वपातियों ने पूँजीवाद के उपर्युक्त दोप
को सशंक दृष्टि से देखा है। उनके विचार से समाजवादियों का कथन
है कि पूँजीवाद में सामान्य श्रत्युत्पत्ति का दोप है, सर्चथा मिथ्या है, क्यों
कि श्रत्युत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती।

समीचीन विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादियों ने जिस दोप पर प्रकाश डाला है, ग्रौर जिस ग्रर्थ में 'ग्रत्युत्पत्ति' शब्द को प्रयुक्त किया है, वह ग्रपने सामान्य श्रर्थ से, जोकि ग्रर्थशास्त्री लगाते हैं, वहुत भिन्न है। समाजवादियों का विचार है कि पूँजीवाद में माँग से अधिक माल उत्पन्न होता है। पूँजीवाद के पुजारी कहते हैं कि इस प्रकार का विचार असमीचीन है, क्योंकि माल आवश्यकता से अधिक कभी पैदा हो ही नहीं सकता। परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि 'माँग से अधिक' माल होना एक वात है, और 'आवश्यकता से अधिक' माल होना दूसरी बात। इन दोनों वाक्यांशों से एक ही अर्थ नहीं निकलता। माल आव-श्यकता से अधिक नहीं वन सकता, परन्तु माँग से अधिक बन सकता है।

उपर्युक्त कथन को ठीक-ठीक समभने के लिये, हमें माँग ऋौर त्र्यावश्यकता में त्र्यन्तर जान लेना त्र्यावश्यक है। त्र्यावश्यकता शब्द को यहाँ साधारण ऋर्थ में लाया गया है जिससे सभी व्यक्ति परिचित हैं। जिस चीज़ की ग्रापको इच्छा हुई श्रौर वह श्रापके पास नहीं हुई, तो वह श्रापकी त्रावश्यकता हो गई । इसी प्रकार माँग शब्द भी नित्य-प्रति की वोलचाल में प्रयुक्त होता है। परन्तु ऋर्थशास्त्र में माँग उस ऋाव-श्यकता को कहते हैं जो एक मनुष्य रुपया देकर पूरी कर सकता है, श्रौर पूरी करने की इच्छा भी रखता है। मान लीजिए मुक्ते एक घड़ी चाहिए । तो घड़ी मेरी ज़रूरत या आवश्यकता है । यदि मेरे पास इतना रुपया है कि जिसे देकर मैं घड़ी ख़रीद सकता हूँ, स्त्रीर मैं ऐसा करने को उद्यत हूँ, तो मेरी घड़ी की आवश्यकता माँग कहलायगी, क्योंकि तव मैं किसी भी दूकानदार से रुपया देकर, घड़ी माँग सकता हूँ। परन्तु यदि मेरे पास घड़ी ख़रीदने को रुपया ही नहीं है, श्रौर यदि है तो मुफे घड़ी ख़रीदने की इच्छा ही नहीं है, तो मेरी ऋावश्यकता माँग नहीं कहलायगी, क्योंकि ऐसी अवस्था में मैं किसी दूकानदार से घड़ी नहीं

माँग सकता । सारांश यह है कि किसी वस्तु की इच्छा करना ज़रूरत या ग्रावश्यकता कहलाती हैं । परन्तु किसी वस्तु की माँग होने के लिये तीन वातों का होना नितान्त ग्रावश्यक है:—

- (१) उस वस्तु की स्त्रावश्यकता होना,
- (२) उसको ख़रीदने के लिये रुपया होना, श्रौर
- (३) उसको ख़रीदने के लिये रुपये देने की इच्छा होना।

वस्तुत: हमारी त्रावश्यकताएँ इतनी ऋधिक हैं, श्रौर इस वेग से वढ़ती जाती हैं कि चाहे हम कितना ही माल पैदा करें, तव भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। अतएव यदि हम 'अत्युत्पत्ति' का अर्थ आवश्य-कता से ग्राधिक माल पैदा करना मान लेते हैं, तव तो 'श्रत्युत्पत्ति' सचमुच श्रसम्भव है। परन्तु माल माँग से श्रधिक उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि माँग की एक सीमा है (परन्तु आवश्यकतास्रों की कोई सीमा नहीं)। यदि किसी शहर या देश के ऋाँकड़े ठीक-ठीक लिये जायँ तो यह वताया जा सकता है कि वहाँ वर्ष या माह में कितना माल विकता है, या माँगा जाता है। यदि माल पैदा करनेवाले इस सीमा से ऋधिक माल वनाते हैं, तो वे सचमुच माँग से ऋधिक माल उत्पन्न करते हैं। समाजवादी केवल इतना ही कहते हैं कि पूँजीवाद में माल माँग से ऋधिक (त्र्यावश्यकता से ग्रिधिक नहीं) वनता है, श्रौर यही समस्त दोपों की जड़ है । इस कथन में मिथ्या का खंश भी नहीं । इसमें कोई दोप अथवा त्रुटि नहीं। इसी अर्थ को प्रकट करने के लिए समाजवादियों ने 'अत्युपत्ति' का प्रयोग किया है । इस चार्य में समाजवादियों का कथन स्रक्रशः सत्य है । इस प्रकार पूँजीवाद में वास्तविक स्त्रौर प्रमुख दोष यह है कि इसमें

माल माँग से अधिक बन जाता है। आवश्यकता से अधिक तो बनता नहीं, क्योंकि वन ही नहीं सकता। परन्तु चीज़ों की आवश्यकता होने पर भी उनकी माँग नहीं होती। कारण यह है कि मज़दूरों श्रौर निम्न-श्रेगी के मनुष्यों के पास इतना धन नहीं होता कि जिससे वे सुख-सामग्री श्रथवा भोग-विलास की वस्तुएँ संगठित कर सकें। ये लोग रुपये के श्रभाव में कम वस्तुत्रों का उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इनकी वैयक्तिक त्रावश्यकतात्रों की पूर्ति करने की त्रासमर्थता के कारण ही पैदा किया हुआ माल नहीं विकता और गोदामों में पड़ा हुआ नष्ट होता रहता है। इस कम वस्तुत्रों के उपयोग को 'न्यून-उपभोग' (Under-Consumption) कहा गया है। यही पूँजीवाद का दोष है श्रीर यही श्रार्थिक-संकट की जड़ है। हमारी सम्मति में यदि समाजवादी श्रपने भाव को 'ऋत्युत्पत्ति' से नहीं, वरन् 'न्यून-उपभोग' से प्रकट करें तो श्रिधिक उपयुक्त होगा। तब व्यर्थ के वाद-विवाद के लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं रहेगी।

ऋष प्रश्न यह उठता है कि ऋाख़िर 'न्यून-उपभोग' होता क्यों है ? दूसरे शब्दों में, मज़दूरों को ऋपनी ऋावश्यक वस्तुएँ ख़रीदने के लिए पर्याप्त रुपया क्यों नहीं मिलता ? इसका ज़िक्र हम पहले भी कर चुके हैं। कारण यह है कि प्रत्येक उत्पादक ऋपना उत्पादन-व्यय न्यूनतम रखना चाहता है; ऐसा करने से वह माल सस्ता वेच सकेगा और ऋन्य उत्पादकों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेगा। उत्पादकों ने उत्पादन-व्यय कम करने का एक प्रमुख ढंग यह निकाला है कि मज़दूरों का वेतन घटा दिया जाय। परन्तु जब मज़दूरों का वेतन घट जाता है तो उनकी क्रय-

शक्ति (Purchasing power) भी कम हो जाती है। कम रुपया मिलेगा तो कम चीज़ें ही ख़रीदी जा सकती हैं। फलतः 'न्यून-उपभोग' की समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित होती है।

क्रय-शक्ति का घटना ग्रीर उत्पादन-क्रिया का वढ़ना साथ-साथ चलते हैं। पूँजीपति ऋष्तिं बन्द किये हुए माल पैदा किए जाते हैं, पर यह नहीं देखते कि मनुष्यों की कय-शक्ति कितनी है। इसका परिशाम यह होता है कि कुल माल नहीं विक पाता ख्रीर गोदामों में सड़ता रहता है। ऐसी ग्रावस्था में उत्पादकगण के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे त्रपना ऋ ए किस प्रकार चुकावें। (ध्यान रहे कि व्यापारिक संसार में ग्रिधिकतर काम उधार पर ही होता है।) जहाँ ऋण चुकाने में श्रस-मर्थता हुई, वहीं त्रार्थिक संकट का स्त्रपात हुत्रा। मान लीजिए कि एक उत्पादक ग्रपना ऋण नहीं चुका सका। इसका परिणाम यह होगा कि इस उत्पादक को उधार देनेवाले व्यक्ति भी ग्रपने भूगा देनेवालों को रुपया न दे सकेंगे। जब उन्हें ऋपना उधारू रुपया वसूल नहीं होगा, तो श्रपना ऋण चुकाने में भी कठिनाइयाँ होंगी, श्रीर ये लोग भी श्रपने धनियों को रुपया नहीं चुका सकेंगे। इस प्रकार दुर्भाग्य-चक्र बढ़ता चलता है, श्रौर एक के वाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फर्म वन्द होता जाता हैं । इस त्रार्थिक संकट के समय में त्रार्थिक-स्थित सुव्यवस्थित नहीं रक्खी जा सकती। वस्तुत्रों का मृत्य गिर जाता है। उत्पादन-क्रिया वन्द हो जाती है । श्रादमी वेकार हो जाते हैं । श्रनेक दूकानों का ग्रध:पतन हो जाता है। धीरे-धीरे स्थिति सुधरती है। लोगों में फिर विश्वास जमने लगता है। चीज़ें फिर वनने ग्रीर विकने लगती हैं। दशा साधारण हो जाती है।

ऐसे आर्थिक संकट और जाहि-जाहि के हृदय-विदारक दृश्य पूँजीवाद के इतिहास में भरे पड़े हैं। यह कहा जाता है कि आर्थिक उन्नित और आर्थिक संकट का एक चक्र सा चलता है। उन्नित के बाद संकट और संकट के बाद उन्नित आते-जाते रहते हैं। पूँजीवाद का सर्वप्रथम महान् आर्थिक संकट सन् १८२५ ई० में उपस्थित हुआ। उसके पश्चात् तो इन संकटों का ताँता-सा ही लग गया। सन् १८३६, १८४७, १८५७, १८८७, १८००, १९००, १९०७, १९२१ और १९२९ में आर्थिक संकट पड़े। सन् १९२९ का आर्थिक संकट, जिससे हमें अभी- अभी छुटकारा मिला है, वस्तुतः सब से भयानक था, और विद्वानों की यह धारणा थी कि यह संकट शायद पूँजीवाद को समाप्त कर देगा।

श्राचार्य नरेंद्रदेव ने लिखा था कि ''जो संकट १९२९ में श्रारम्भ हुआ, वह जल्द टलता नज़र नहीं श्राता। हो सकता है कि भगीरथ प्रयत्न करने पर सम्पत् की श्रवस्था कुछ दिनों के लिए फिर लौट आवे, पर अन्त में इसका फल यही होगा कि निकट भविष्य में यह संकट श्रीर भी भीषण रूप धारण करेगा।" यह श्रार्थिक संकट तो समाप्त हो गया, पर उसकी हानि को संसार पूराभी न करने पायाथा कि एक दूसरे मंदी-युग का स्त्रपात हो गया।

इंगलेंड के समाजवादी विद्वान् जी० डी० एच० कोल # लिखते हैं कि मार्क्स ने बहुत पहले ही इस बात की भविष्य-वाणी कर दी थी कि ऐसा होगा। लगभग एक शताब्दी पहले उन्होंने लिखा था कि पूँजीवाद में नये-नये उत्पादन-शक्ति की वृद्धि करने वाले साधनों ग्रौर

<sup>\*</sup>देखिए D. H. Cole. What is Ahead of Us ?, Chapter 1.

उपायों के आविष्कार करने की शक्ति ही पूँजीवाद को पराजय दिलावेगी क्योंकि पूँजीवाद के वंधनों के अन्तर्गत, जितना माल बनेगा उतना विकना असम्भव हो जायगा। जब तक उत्पादन शक्ति की बृद्धि के साथ-साथ मनुष्यों में अधिक उपमाग करने की इच्छा और शक्ति (क्रय-शक्ति) में बृद्धि नहीं होगी, तब तक आर्थिक संकट पड़ते रहेंगे और वेकारी का रोग बना रहेगा। अवस्था में सुधार तभी होगा जब अनावश्यक उत्पादक दिवालिया हो जायँगे और माल पैदा करना बंद कर देंगे।

<sup>\*</sup> देखिये Mellor. Socialism (in Encylopaedia of Religion and Ethics), Vol. XII

#### अध्याय ७

# पूँजीवाद के दोष

प्रथम श्रध्याय में हमने यह भली भाँति समक्त लिया है कि पूँजीवाद क्या है श्रीर इसके प्रमुख लच्चण क्या हैं। श्रव हम पूँजीवाद के उन पहलुश्रों पर विचार करेंगे जिनके कारण इसको श्राज इतना नीचा देखना पड़ रहा है श्रीर यह स्थान-स्थान पर निन्दित हो रहा है। संसार भर में 'पूँजीवाद की च्चय!' का नारा ज़ोर पकड़ता जाता है, श्रीर समाजवाद का कंडा विजय-गर्व से सफलता की वायु में फहरा रहा है।

समाजवादियों ने तीव्रतम शब्दों में पूँजीवाद के दोषों पर प्रकाश डाला है; श्रीर उनकी सची समालोचना एक बार प्रत्येक निष्पत्त मनुष्य के मित्रक्त में यह प्रश्न पैदा कर देती है कि "क्या वास्तव में पूँजीवाद जीवित रहने का श्रिधकारी है ?" साधारण रूप से तो समाजवादियों में श्रनेक बातों पर मतभेद है, परन्तु पूँजीवाद के दोषों के विषय में सब एक मत हैं। समाजवादियों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों ने पूँजीवाद के विभिन्न दोषों पर ज़ोर दिया है। यदि समाजवादियों के एक सम्प्रदाय की दृष्टि में दुकड़खोर मध्यवर्ती पुरुष सब से बड़ा श्रपराधी है, तो दूसरे के दृष्टिकोण से श्रत्याचारी पूँजीपति। यदि एक को उत्पादन किया की त्राहि-त्राहि श्रीर गड़बड़ी की समालीचना सब से श्रधक श्रावश्यक प्रतीत होती है, तो दूसरे को न्याय-रहित धन श्रीर श्राय-वितरण की समालोचना।

सदाचारी पुरुप पूँजीवाद में सदाचार की अनुपस्थिति पर शोक प्रकट करता है, तो कला-प्रेमी कला के लोप होने पर आँस् वहाता है।

यहाँ पर यह वतला देना ऋत्यन्त आवश्यक है कि पूँजीवाद में जिन-जिन उत्पत्ति के साधनों, मशीनों व ग्रन्य विशिष्ट ( Technical ) वातों का प्रयोग होता है, समाजवादी उनकी निन्दा नहीं करते। मशीनों के प्रयोग का तो वे लोग हार्दिक समर्थन करते हैं, श्रीर श्राज-कल के समाजवादी रूस में मशीनों श्रीर विज्ञान का ही वोलवाला है-जिन वातों को ये घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वे हैं पूँजीवाद की उत्पादन-प्रगाली श्रीर उत्पादन-संगठन की प्रथा। उत्पत्ति की वृद्धि करने वाले उपायों ख्रौर मशीनों के ख्राविष्कारों का श्रेय पूँजीवाद को ही है, ख्रौर इसलिए यह प्रशंसा का पात्र है। श्राधुनिक समाजवाद के जन्मदाता, कार्ल मार्क्स ने, कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो ( Communist Manifesto ) में इस दिशा में पूँजीवाद की ऋपूर्व सफलता को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है; ऋौर मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा भी की है। उनका कथन है कि पूँजीपतियों ने केवल सौ वर्ष से कम ही समय में संसार में विशाल स्रीर उत्पादन-शक्तियों को इतने वड़े परिमाण में पैदा किया है कि जिसे देख कर दाँतों तले उँगली दवानी पड़ती है। इतनी ऋधिक उत्पादन-शक्तियों को तो पहले की सब पीढियों ने मिलकर भी पैदा नहीं किया ! प्रकृति की शक्तियों का मनुष्य के वश में करना, रसायन-शास्त्र की शिचात्रों का उद्योग-धंधों श्रीर कृपि में प्रयोग करना, भाप से जहाज़ चलाना, रेलवे, टेलीग्राम, सम्पूर्ण उपनिवेशों को कृपि के लिए उपयुक्त करना, निदयों से नहरें निकालना-भला पहले की कौन-सी पीढ़ी को इस वात का श्रनुमान था कि सामाजिक श्रमी की गोद में ऐसी-ऐसी उत्पादक शक्तियाँ सो रही हैं!

परनतु उत्पादन-शक्ति की वृद्धि के श्रितिरिक्त, पूँजीवाद में सब स्थानों पर, प्रत्येक दृष्टिकोण से, दोष ही दोष दृष्टिगत होते हैं, श्रीर उन्हें देख कर हमें विश्वास करना पड़ता है कि पूँजीवाद की उपयोगिता के दिन समाप्त हो चले हैं।

पूँजीवाद की समालोचना इतनी विस्तृत है, श्रौर इतने श्रधिक विषयों से सम्बन्ध रखती है कि हमें उसे स्पष्ट रूप से समभाने के लिए दो बड़े-वड़े भागों में विभक्त करना स्त्रावश्यक हो जाता है। समाजवादियों ने सव से ऋधिक निन्दा, पूँ जीपतियों द्वारा मज़दूरों पर किये जाने वाले शोषरा की की है। वास्तव में, इस अत्याचार के अस्तित्व में विश्वास करना समाजवाद में विश्वास करना कहा जा सकता है, क्योंकि यह समाजवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रमुख स्तम्भ है। इस शोषण की कड़े शब्दों में आलोचना ही पूँजीवाद की आलोचना का प्रथम भाग है। पूँजीवाद के अन्तर्गत, उत्पादन-प्रणाणी के दोषयुक्त संगठन श्रौर शासन की बुराई करना इस ऋालोचना का दूसरा भाग कहा जा सकता है। समाजवादी विशेषतः इन्हीं दो बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, वे मज़दूरों पर होने वाले अत्याचार श्रीर उत्पादन-क्रिया के दोषों को समूल नष्ट कर देना चाहते हैं। जैसा कि समाजवाद के गम्भीर विद्वान्\* स्पागीं श्रौर श्रार्नर ने लिखा है, समाजवाद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, जो कि इस आंदोलन को शक्ति ग्रौर स्थायित्व प्रदान करता है, यह दृढ़ निश्चय है कि समाज

<sup>\*</sup>देखिए Spargo and Arner, Elements of Socialism, p. 227.

के शोपक वर्ग की शोषण-शक्ति का पूर्ण-रूप से विनाश कर दिया जाय। समाजवाद का एक गौण उद्देश्य यह है कि उद्योग-धंधों के संगठन ख्रौर शासन में ख्रिधिक चमता लाई जाय जिससे वस्तुएँ ख्रौर उत्पादन-शक्ति वेकार न जायँ, ख्रौर समाज ख्रिधिक सुखी ख्रौर धन-धान्य पूर्ण हो सके।

### उत्पादन-क्रिया में असफलता

पहले-पहल हम यह देख लें कि उत्पादन-क्रिया में प्जीवाद ने क्या काम किया है। थोड़ा सा भी अनुभव, जाँच श्रीर अध्ययन इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि इस दिशा में पूँजीवाद पूर्णरूप से असफल रहा है। यदि हम ध्यान-पूर्वक देखें तो हमें ऐसी वहुत सी वस्तुएँ दीख पड़ेंगी जो समाज की भलाई के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं और जिनकी उपेचा किसी प्रकार से नहीं की जा सकती; परन्तु ये वस्तुएँ पूँजीवाद में नहीं वनाई जातीं क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से, उनका वनाना लाभप्रद नंहीं है। इस प्रकार संमाज को इन उपयोगी वस्तुस्रों के प्रयोग से वंचित रहनां पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक प्रकाश-ग्रह को ले लीजिए । यदि प्रकाश-ग्रह न हों तो मनुष्य सामुद्रिक-यात्रा का साहस न करेंगे, स्त्रीर विशेष सावधानी के कारण जलयानों को यात्रा में अधिक समय लगेगा जिससे माल के लाने तथा ले जाने का किराया वढ़ जाने से व्यापारिक वस्तुत्रों का मूल्य भी बढ़ जायगा; साथ ही साथ जहाज़ों के टूट जाने का भय भी सदा वना रहेगा । अतएव प्रकाश-गृहों का निर्माण समुद्र-यात्रा को सुगम वनाने के

<sup>\*</sup>प्रकाश-गृह (light-house) समुद्र में चट्टान ख्रादि के पास बनाया जाता है, जिससे कि इसके प्रकाश को देख कर जहाज सतर्क हो जावें ख्राँर चट्टानों से टकरा कर चूर-चूर न हो जायाँ।

लिये ग्रानिवार्य है। परन्तु पूँजीपित प्रकाश-ग्रह नहीं बनवाते। यदि प्रकाश-ग्रह के स्वामी प्रत्येक निकलने वाले जहाज़ से टैक्स वस्त्ल कर संकें, तो वे निस्संदेह प्रकाश-ग्रहों से समुद्री किनारों को भर दें! परन्तु ऐसा होना ग्रसम्भव है। ग्रतिएव पूँजीपित इस ग्रोर विशेष ध्यान नहीं देते, ग्रौर ग्रनेक समुद्री-किनारे प्रकाश-ग्रहों से शून्य रह जाते हैं। ऐसी दशा में सरकार को प्रकाश-ग्रह बनवाने पड़ते हैं। इस प्रकार पूँजीवाद समाज के लाभ की वस्तुएँ बनवाने में पूर्णतः ग्रसफल रहता है।\*

इस ऋभियोग के उत्तर में पूँजी बाद के पुजारी कहते हैं कि यद्यपि यह कथन सत्य है कि पूँजीपति समाज के उपयोग की उन वस्तुत्रों को नहीं बनाते हैं जिनमें व्यापारिक दृष्टि से लाभ नहीं है, पर सरकार तो उनको बनवाती है। समाज के लिए तो ऐसी ऋ।वश्यक वस्तुएँ वन ही जाती हैं, श्रीर वह उनके उपयोग से वंचित नहीं रक्ला जाता। ऐडम स्मिथ भी, जो श्रर्थशास्त्र के जन्मदाता थे, लिखते हैं कि सरकार के न्यून-तम कार्यों (irreducible minimum of state functions) में से एक कार्य यह भी है कि वह ऐसे सामाजिक कार्यों को करे श्रौर ऐसी सामाजिक वस्तुस्रों का निर्माण, संरद्यण तथा संचालन करे जो व्यक्ति-विशेष श्रथवा छोटे से समूह द्वारा नहीं किये जा सकते या जिनका निर्माण श्रीर संचालन नहीं किया जा सकता; क्योंकि ऐसे कार्यों में जितना व्यय होगा उतना रुपया कोई व्यक्ति अथवा छोटा व्यक्ति-समूह उसके द्वारा नहीं कमा सकेगा, यद्यपि एक वड़े न्यक्ति अर्थात् समाज को उससे विशेष

<sup>\*</sup>Shaw, The Intelligent Woman's Guide (Pelican), p. 138-139

त्ताभ हो सकता है। क्र श्रतएव इन कार्यों का उत्तरदायित्व सरकार पर है, श्रीर उसी को इन विषयों का निरीक्तण करना चाहिए।

यह उत्तर वस्तुतः संतोपप्रद नहीं है। किसी काम के करने का उत्तर-दायी होना, श्रौर उसको ठीक-ठीक पूरा करना, दो भिन्न-भिन्न वातें हैं। यदि हम सरकार को ही ऐसे कार्यों का उत्तरदायी मान लें, तब भी यह प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि क्या पूँजीवादी सरकार श्रपने कर्तव्य का पालन करने योग्य है श्रौर उसका पालन करती है ? वर्तमान दशा का थोड़ा सा भी ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर केवल 'न' में देने को वाध्य करता है। उदाहरण के लिये, किसी ऐसे स्थान पर चले जाइये जहाँ निर्धन मज़दूर, कुली व हरिजन निवास करते हैं। वहाँ स्वच्छता के श्रभाव के कारण दुर्गन्ध श्राती रहती है; सदैव कुछ न कुछ रोगं फैले रहते हैं; तथा स्त्री-पुरुप दुर्वल, रोगी तथा कार्य-संचालन की ज्ञमता से हीन हो जाते हैं। क्या यही सरकार का कर्तव्य-पालन कहा जा सकता है ? स्पष्टतः पूँजीवाद, जों समाज के हित के सभी कामों को करने का उत्तरदायी है, ऐसा करने में श्रसमर्थ है।

#### लाभ-प्रद कार्यों में प्रतियोगिता

अपर उन कायों का विवेचन हुआ है जो ज्यापारिक दृष्टि से लाभ-प्रद नहीं होते। अब हम उन कार्यों की ओर दृष्टिपात करेंगे जो पूँजी-पितयों की दृष्टि से लाभपद होते हैं। ऐसे कार्यों की अवस्था पूर्णतः भिन्न है। इनमें देश की उत्पादन-शक्ति का बहुत बड़ा भाग, आवश्यक

<sup>\*</sup>Adam Smith, Wealth of Nations, Book IV, chapter IX.

दिशात्रों से हटा कर लगा दिया जाता है। लाखों-कऱोड़ों रुपये ऐसे कार्यों में व्यय कर दिये जाते हैं; श्रसंख्य मज़दूर श्रन्य व्यापारों से हटा-हटाकर इन कार्यों में लगा दिये जाते हैं; श्रौर देश की मानसिक श्रौर शारीरिक शक्ति इन चुने हुये व्यवसायों में संलग्न कर दी जाती है। कोई भी पूँजी-पित इस बात का ध्यान नहीं रखता कि प्रत्येक वस्तु की माँग सीमित होती है। त्रतः उसका क्रय-परिमाण भी सीमित होगा। प्रचर उत्पादन-शक्तियाँ, लाभ के लोभ में, वेकार ऋौर ऋनावश्यक दिशास्रों में लगाकर व्यर्थं नष्ट को जाती हैं। वस्तुतः धन उपार्जन करने की मादकता मनुष्य की अभिलाषात्रों को इतना विस्तृत बना देती है, कि वे असीम हो जाती हैं त्रौर उनकी तृति त्रसंभव हो जाती है। परिणाम यह होता है कि त्र्यनेक फर्म त्र्रासफल होकर बन्द हो जाते हैं, त्र्यौर दिवालिये ठहराये जाते हैं। इस प्रकार श्रार्थिक संकट उपस्थित होता है, श्रीर लाखों रुपये की हानि हो जाती है। ऐसी अवस्था में आर्थिक-मशीन रुक जाती है, श्रीर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Laissez-faire individualism) का स्वर्ग कटु वास्तविकता के त्रावरण से तमसावृत हो जाता है। वर्त-मान उत्पादन-क्रिया की असंगठित श्रौर कुत्सित प्रणाली समाज के श्रार्थिक-ढाँचे के खँडहर में, भीषण श्रद्धहास के साथ ताग्डव नृत्य करती हुई दिष्टगोचर होती है।

### उत्पादन और अदूरदर्शिता

इसके अतिरिक्त पूँजीवाद की स्पर्धा-युक्त प्रणाली में माँग का अनु-मान लगाने के लिये कोई साधन अथवा अवसर नहीं। उत्पादक गण आँखें वन्द किये हुए माल पैदा करते चले जाते हैं और आशा रखते हैं कि माल तैयार होने पर वे उसे लाम के साथ वेच लेंगे। परन्तु जव माल नहीं विकता, तब उनकी आँख खुलती हैं। लेकिन इस असफलता से भो वे कोई शिक्षा प्रहण नहीं करते, और पुरानी परिपाटी पर दोवारा काम प्रारम्भ कर देते हैं। यदि कुल माल को खप जाने वाली उत्पति उत्पादकों में विभाजित कर दी जाय, तो प्रत्येक उत्पादक को इस वात का ज्ञान रहेगा कि कितनी मात्रा में माल पैदा करना उसके किए लाभदायक होगा, और वह उतना ही माल बनावेगा जितना कि वह वेच सकता है। परन्तु जहाँ स्पर्धा का राज्य है, वहाँ इस प्रकार का विभाजन असंभव है। परिणाम यह होता है कि वस्तुओं के मूल्य में बहुत बढ़ती-घटती होती रहती है। जीवन की आवश्यक वस्तुओं के साथ जुआ खेला जाता है। हज़ारों व्यापारियों का दिवाला पिट जाता है। उत्पत्ति के अनियमित होने से वेचारे गरीवों तथा मज़दूरों को अनेक कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं।

पूँजीवाद के समर्थक उल्लिखित दोष को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि पूँजीवाद में ऊपर वताई गई वस्तु हों की माँग ही पूर्ति की ह्यसमानता, होता मिथ्या है। #

अयहाँ पर यह वतला देना आवश्यक है कि किसी वस्तु की पूर्ति और माँग वरावर होनी चाहिये। यदि पूर्ति माँग से अधिक हुई तो चींजों का मूल्य गिर जायगा, माल विकेगा नहीं और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि पहले ही वताया जा चुका है। इसके विपरीत, यदि पूर्ति माँग से कम हुई, तो चींजों का मूल्य वहुत वढ़ जायगा, मनुष्यों को आवश्यक वस्तुएँ खरीदना कठिन हो जायगा और विशेपतया गरीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पावेगी।

किसी वस्त की पूर्ति और माँग की बराबरी मूल्य द्वारा हो जाती है। यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है, तो इसका आशय यह है कि वह माल त्रावश्यकता से ऋधिक संख्या में पैदा किया जा चुका है मूल्य के गिरते ही उत्पादक-गण त्र्यब कम माल वनाने लगेंगे, क्योंकि उनको कम लाभ होगा। कुछ फर्म दिवालिये भी हो जायँगे ऋौर उनकी उत्पत्ति रुक जावेगी । इस प्रकार पूर्ति कम हो जायगी; पूर्ति श्रीर माँग बराबर हो जायँगी स्त्रीर मृल्य बढ़ जायगा। इसके विरुद्ध, यदि पूर्ति माँग से कम होगी, तो चीज़ों का मूल्य बहुत बढ़ जायगा, लाभ में बहुत वृद्धि होगी, श्रीर श्रधिक माल पैदा करना बहुत श्राकर्षक होगा। अतएव पूर्ति बढ़ेगी; पूर्ति और माँग बराबर हो जायँगी और मूल्य गिर जायगा । इस नियम के अनुसार यह कहा जाता है कि पूँजीवाद के अंत-र्गत केवल उतना ही कागृज़ बनाया जायगा जितना लेखकों को आव-श्यक है श्रौर ठीक उतनी स्याही बनाई जायगी जो उन काग़ज़ों के लिये प्रयोत हो।

सामान्यतः यह उक्ति ठीक प्रतीत होती है परन्तु गंभीर विचार करने पर प्रतीत होता है कि यह पूर्णतः खोखली है। इस प्रकार का विश्वास केवल संतोषप्रद-भ्रम है। यदि वस्तुत्रों की माँग श्रीर पूर्ति में कोई श्रंतर नहीं होता तो फिर समय-समय पर हमें श्रार्थिक-संकट का रोग क्यों सताया करता है? ऐसा समय क्यों श्राता है जब कि व्यापार स्थिर हो जाता है, बाज़ार माल से पाट दिये जाते हैं, नक़दी रुपया-पैसा श्राहश्य-सा हो जाता है, कारख़ाने वन्द कर दिये जाते हैं, श्रीर हज़ारों मज़दूरों को खाने तक की कठिनाई पड़ जाती है। निस्संदेह, यथार्थता कोरी

उक्ति से अधिक विश्वस्त मानी जानी चाहिए, नयोंकि उक्ति मिथ्या हो सकती है, पर यथार्थता मिथ्या नहीं हो सकती।

पूँजीवादियों की यह उक्ति पूर्णतः त्रुटिहींन नहीं। जिस वात का उन्होंने प्रतिपादन किया है वह एक लम्बे समय के लिये तो ठीक है। त्तम्बे समय में मूल्य द्वारा माँग ग्रौर पूर्ति ग्रवश्य ही वरावर हो जाती हैं। परन्तु उन्होंने तात्कालिक प्रभाव का ध्यान एकदम छोड़ दिया है। पूँजीवाद में तत्काल ही माँग ऋौर पूर्ति वरावर नहीं हों सकती। फलतः अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जातो हैं। कल्पना कर लीजिये कि किसी समय माँग ग्रौर पूर्ति समान हैं, श्रौर उत्पादकों को लाभ हो रहा है। ऐसी ग्रवस्था में उत्पादक-गण ग्राधिक धन संचय की लालसा में वहुत मात्रा में माल पैदा करने लगेंगे। परिखाम यह होगा कि माल की पूर्ति माँग से अधिक हो जायगी और आर्थिक संकट उपस्थित हो जायगा। उस समय माल का उत्पादन कम हो जायगा । धीरे-धीरे दशा साधारण रूप ग्रहण कर लेगी । वस्तुत्रों की माँग ऋौर पूर्ति फिर वरावर हो जायँगी। परन्तु फिर उत्पादकगण अधिक माल वनाना प्रारम्भ कर देंगे। वस इसी प्रकार चक्र चलता रहता है। उन्नति ग्रौर ग्रार्थिक-संकट, नियमित रूप से, वारी-वारी से स्राते-जाते रहते हैं। पूँजीवादी उन्नति को तो देखते हैं, परन्तु ऋार्थिक-संकट को नहीं देखते। विषय के चमकदार पहलू की तो प्रशंसा करते हैं, परन्तु काले पहलू की उपेचा ।

समाजवाद के पंडित और अधिकारी लेखक, स्टैफ़र्ड किप्सक, ने लिखा है कि जो नियम पूँजीवादी समाज में माँग और पूर्ति को समान

<sup>\*</sup>Stafford Cripps, Why this Socialism ? p. 56.

करता है, वह वास्तव में आजकल, बिना रोक-टोक, लागू नहीं हो रहा है। हाल ही में सब वस्तुओं का मूल्य बहुत गिर गया है, परन्तु उनके उत्पादन में कुछ भी कभी नहीं हुई है जिससे कि मूल्य नहीं बढ़ता और लाभ नहीं होता। उत्पादन-किया की कार्यच्चमता आविष्कारों ने बहुत बढ़ा दी है; माल बहुत पैदा हो रहा है; परन्तु इसका अभीष्ट परिणाम नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से सरकार को, अपने देशवासियों को भूखों मरने से बचाने के लिए, बीच में कूदना पड़ा है, और वह माल की कृत्रिम कभी पैदा करके, माँग और पूर्ति के नियम में वाधा डाल रही है।

### स्पर्धा के दोष

यही नहीं, ऋनियमित उत्पादन का एक विशेष लह्नाए है उत्पादकों में स्पर्धा होना, जो एक दूसरे का गला काटने को तैयार ख्रीर एक दूसरे को नीचा दिखाने को प्रयत्नशील रहते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण परि-णाम यह होता है कि माल बेचने का व्यय अधिक हो जाता है जिसके फलस्वरूप वस्तुन्त्रों का मूल्य बढ़ जाता है। उदाहरण के लिये विज्ञापन को ही ले लीजिये। पँजीवाद के युग में बिना विज्ञापन के काम चलना कठिन है। यदि किसी विकेता अथवा उत्पादक को अन्य विकेताओं तथा उत्पा-दकों की अपेद्मा अधिक मात्रा में माल वेचना है तो वह विज्ञापन द्वारा अपने माल को विख्यात करता है और यह प्रकाशित करता है कि उसकी वस्तुएँ बहुतः अच्छी तथा लाभदायक हैं। विज्ञापन तो अब एक कला हो गई है श्रीर इसकी उन्नति में संसार के श्रच्छे से श्रच्छे मिस्तिष्क लगे हुए हैं। पश्चिमी व्यापारिक फ़र्मों में तो एक अलग 'विज्ञापन-विभाग' होता है जो समय-समय पर नवीन प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित

करता रहता है। विज्ञापन पर बहुत धन व्यय किया जाता है। परन्तु विज्ञापन, एक दृष्टि से, अनावश्यक ही नहीं, वरन् हानिकारक भी हैं। इसमें जितना भी शारीरिक व मानसिक परिश्रम किया जाता है स्त्रीर जितना धन व्यय किया जाता है, वह सब देश या समाज के दृष्टिकोण से व्यर्थ जाता है। इससे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता: केवल उत्पन्न की हुई, वस्तुत्रों को वेचने के लिये ही यह धन नष्ट किया जाता है। यदि यही सब धन तथा श्रम अनय वस्तुत्रों के उत्पादन में लगा दिया, जाय, तो धनहीन मनुष्यों को ऋधिक तथा सस्ती बस्तुएँ सुग-मता-पूर्वक प्राप्त हो सकें। यही कारण है जिससे समाजवादी विज्ञापन को पसन्द नहीं करते । हाँ, कुछ विज्ञापन स्रवश्य लाभदायक होता है क्योंकि वह उपभोक्तात्रों को यह सूचना देता है कि उनके प्रयोजन की कौन-कौन सी वस्तुएँ विक रही हैं, किन किन वस्तुत्रों के प्रयोग से वे ऋधिक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इत्यादि । इससे मनुष्यों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होने में सहायता मिलती है। परन्तु इस प्रकार की सूचना देनेवाले विज्ञापन के अतिरिक्त जो विज्ञापन किया जाता है वह केवल स्पर्धा के लिये होता है। वह जनता में कोई नई आवश्यकता उत्पन्न नहीं करता । वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपना माल अधिक से अधिक मात्रा में वेचने के अभिपाय से ही पूँजीपति अधिकांश विज्ञापन करते हैं। विलायत के विद्वान् लेखक कार्लीइल ने लंदन के एक टोप बनानेवाले के विषय में लिखा था कि यह टोप बनानेवाला इस बात का प्रयत्न करने के स्थान पर कि वह अन्य टोप बनानेवालों से अच्छी वस्तुएँ बनाए, एक बहुत बड़ा टोप बनाता है, जो ७ फ़ीट ऊँचा होता है;

स्प्रीर वह एक मनुष्य को वह टोप सड़कों पर घुमाने के लिये भेज देता है। उसने बढ़िया टोप बनाने का प्रयत्न नहीं किया, जिस कार्य को यदि वह चाहता तो सुगमतापूर्वक कर सकता था; पर उसने स्प्रपनी शक्ति इस बात की भूठी सूचना देने में लगा दी कि वास्तव में उसने स्प्रीरों से स्प्रच्छे टाप बनाये हैं। इस उदाहरण में, उत्पादक की बुद्धिमानी ७ फीट के टोप बनाने में प्रयुक्त हुई; स्प्रीर विज्ञापन करनेवाले मनुष्य का श्रम व्यर्थ ही नष्ट हुस्रा।

ं विज्ञापन केवल इसी विषय में हानिकारक नहीं है । इसका इससे भी स्रिधिक चिन्ताजनक दुष्परिणाम यह होता है कि यह पत्र-सम्पादकों की लेखनी को जिधर चाहे मोड़ देता है श्रौर समाज व जनता के विचारों को भ्रमात्मक मार्ग पर ले जाता है । श्राजकल पत्र-पत्रिकात्रों की श्रार्थिक सफ-लता बहुत कुछ विज्ञापनों पर ही निर्भर है। यदि उन्हें विज्ञापन न प्राप्त हो सकें, तो उनका संचालन ऋसंभव हो जाय। इस दशा का पूँजीपति श्रीर उत्पादकगण बहुत लाभ उठाते हैं। वे सम्पादकों व पत्र के श्रिध-कारियों को सावधान कर देते हैं कि यदि कोई भी बात उनके श्रीर वर्त-मान उत्पादन प्रणाली के विरुद्ध लिखी गई तो वे उनके पत्र में विज्ञापन देना वन्द कर देंगे। इस प्रकार, धन उपार्जन करने का प्रश्न सम्पादकों की व्यक्तिगत भावनात्रों का वास्तविक स्पष्टीकरण करने में असमर्थ बना देता है। कहीं-कहीं तो उन्हें इस वात पर वाध्य किया जाता है कि वे पूँजीपतियों के हित की वातें लिखें।

स्पर्धा के युग में, विज्ञापन की वरवादी के ग्रांतिरिक्त, कई दिशाग्रों में वस्तुत्रों को दो-दो तीन-तीन जगह रखना ग्रावश्यक हो जाता है,

ग्रौर यह ग्रनावश्यक व्यय भी किसी प्रकार कम चिंताजनक नहीं। रेलों का ही उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिये कि इलाहाबाद से श्रागरा तक रेल चलाने के लिये दो कम्पनियों को श्रधिकार दे दिया गया । श्रव ये दोनों कम्पनियां श्रलग-श्रलग पटरी डालने के लिये स्थान खरीदेंगी; श्रलग-श्रलग पटरी डालने में व्यय करेंगी; दोनों को श्रपने-श्रपने एंजिन, गाड़ी के डिब्बे, संचालक तथा इंजीनियर रखने पड़ेंगे; ऋलग-ऋलग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, इत्यादि । परन्तु यदि देश की सरकार ऐसे स्पर्धा में विश्वास नहीं करती तो वह केवल एक ही कम्पनी को यह ऋधिकार देगी या स्वयं ही इस दिशा में एकाधिकार स्थापित करेगो। इस प्रकार दुहरा व्यय नहीं पड़ेगा श्रौर देश की बहुत सी पूँजी, अम श्रादि व्यर्थ के कामों में लगने से वच जायँगे। सौभाग्य से हमारे देश में रेल बनाने व चलाने का एकाधिकार सरकार को है, ऋौर इस प्रकार हम लोग इस प्रकार के विनाश से सुरिद्धत हैं। परन्तु श्रमेरिका में किसी समय इसने बहुत ही भीषण रूप धारण कर लिया था, ग्रीर इसकी रोकने के लिये सरकार की बहुत समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ा था। \* इंगलेंड में भी रेलों के राष्ट्रीकरण की माँग (Nationalization of Railway) बहुत महत्वपूर्ण रही है। इस प्रकार से दुहरी चीज़ों का बनाया जाना प्जीवाद के अंतर्गत कई दिशाओं में होता है श्रौर श्रनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। यह तो केवल समाजवाद के युग में ही समूल नष्ट किया जा सकता है।

### वने हुये माल में प्रवंचना

श्रव यदि हम पूँजीवाद में वने हुये माल की श्रेष्ठता पर विचार करें;

<sup>\*</sup> देखिये Spargo and Ar.:er, Elements of Socialism, pp. 20-21.

तो पूँजीवाद के दोष हमारी दृष्टि में ऋौर भी बड़े रूप में दिखाई पड़ेंगे। श्राजकल श्रमली श्रीर शुद्ध माल मिलना तो श्रमंभव-सा हो गया है। कारण यह है कि पूँजीवाद में सदाचरण का दर्जा इतना नीचा हो जाता है कि उत्पादकों को श्रोचित्य श्रोर श्रनीचित्य का विचार त्याग कर माल में धीखा-धड़ी श्रीर मिलावट करना व्यापारिक सफलता के लिये नितान्त त्रावश्यक प्रतीत होता है; क्योंकि जब एक उत्पादक ऐसा करने लगता है और माल सस्ता देचने लगता है, तो दूसरे उत्पादक भी तभी संफलता प्राप्त कर सकते हैं जब कि वे भी उतने ही, अथवा उससे भी श्रिधिक, सस्ते दामों पर चीज़ों का विकय कर सकें। ऐसा वे तभी कर सकते हैं जब वे असली माल पैदा न करें और चीज़ों में मिलावट करें। वनस्पति के घी को त्रासली त्रौर भैंस का घी बता कर बेचा जाना, शुद्ध चमड़े के जूतों में काग़ज़ का लगा होना, असली गाय के दूध में बकरी का दूध श्रीर पानी श्रादि का सम्मिश्रण—ये हम लोगों के नित्य प्रति के अनुभव की बातें हैं। चीज़ों की वास्तविकता को मिलावट से या अन्य उपायों से कम कर देना बहुत सरल ग्रीर लामप्रद है, क्योंकि उपभोक्ता माल बनाने वाले से कुछ कह ही नहीं सकता; वह तो शायद इस प्रवचना से परिचित भी नहीं होता। यदि वह वेचने वाले से कुछ कहता है तो वह उसे अनेक प्रकार से समभा-बुभा देता है।

फिर यदि सौभाग्य से शुद्ध और अच्छी चीज़ मिल भी गई, तो उसमें कलात्मक विशेषता और सुन्दरता नहीं होती। मशीनों द्वारा समस्त वस्तुएँ एक ही कोटि की बनाई जाती हैं और वे अधिक सुंदर नहीं हो सकतीं। जितना अच्छा कपड़ा हाथों से जुलाहे बन सकते हैं, कारखानों में मशीनों से उतना अच्छा कपड़ा नहीं वन सकता। इसीलिये बहुत बढ़िया कपड़े हाथ के ही बुने हुये होते हैं। परन्तु हाथ का बुना हुआ माल मशीन के माल के सामने इसिलए नहीं टिक सकता कि पिछला माल सस्ता होता है। इस कारण हाथ से माल बनाने वालों को भी सस्ता माल यनाना पड़ता है; वे वस्तुएँ बनाने में कम समय व्यय करते हैं, और शीव्रता करने से माल सुंदर नहीं हो सकता। संयुक्तप्रान्त की वैंकिङ्ग जाँच कमेटी ने इस दशा पर बहुत चिंता प्रकट की है। अन्य प्रांतों की वैंकिङ्ग जाँच कमेटियों ने भी घरेलू उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। इस प्रकार, कारख़ानों में बनी हुई व घरेलू चीज़ों की सुंदरता बहुत कुछ कम हो जाती है।

पूँजीवाद के पुजारी उपर्युक्त दोषों को स्वीकार करते हैं। परन्तु वे कहते हैं कि यह काम केवल इने-गिने निम्न श्रेणी के उत्पादकों व व्यापारियों का ही है, समस्त का नहीं। फिर यदि पूँजीवाद में यह दोष है, तो उसमें इस दोप को दूर करने की सम्भावना व साधन भी हैं। उत्पादक-गण केवल मूल्य में ही स्पर्धा नहीं करते; स्पर्धा वस्तुत्रों की कोटि या श्रेष्ठता में भी होती है, इसलिये उत्पादक-गण स्वामाविक रूप से श्रेष्ठ वस्तुएँ वनाने की चेष्ठा करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार भी इस दिशा में जाँच-पड़ताल करती रहती है। सरकारी निरीक्त्य, विश्लेषण और इस्तक्तेप माल में मिलावट करने या उसकी कोटि ख़राव करने को बहुत-कुछ रोकते हैं।

यह कथन कुछ इद तक ठीक है। पूँजीवाद में यह दोष दूर करने की "सम्भावना" हो सकती है। इस कथन में कोई विरोध की वात नहीं। परन्तु पूँजीवाद में इस वात की वास्तविकता नहीं। वास्तव में पूँजीवाद

में यह दोष दूर नहीं होता। फिर केवल "सम्भावना" पर ही कैसे विश्वास कर लिया जाय १ माल में ख़राब वस्तुएँ मिलाकर अधिक लाभ उठाने की इच्छा बहुत ही प्रवल प्रमाणित हुई है - इतनी कि इसके सामने व्यापारियों या उत्पादकों को माल की उच कोटि का बनाये रखने की लाभ-प्रद इच्छा को दवाना पड़ता है। सरकारी निरीक्षण श्रौर जाँच-पड़ताल भी व्यर्थ होते हैं। जितनी देर में सरकार प्रवंचना का एक ढंग दूर करने का यत करती है, उतनी देर में कई नये ढंग निकाल लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त पूँजीपति चतुर वकीलों व कानून के विद्वानों को अपने यहाँ रखते है जो ऐसे-ऐसे उपाय निकालते श्रौर बतलाते रहते हैं जिनसे कि पूँजीपित ऋासानी से घोखा देते रहते हैं, श्रौर साथ ही साथ क़ानून के चंगुल में फँसने से बचे भी रहते हैं। यदि यह प्रवंचना समाप्त हो जाय तो श्रेष्ठ वस्तुएँ तो मिलने हो लगें, साथ ही साथ बहुत-सा शारीरिक तथा मानसिक श्रम व्यर्थ के कायों में न लगे, श्रीर लाभदायक वस्तुश्रों के उत्पन्न करने तथा समाज को धन-धान्य पूर्ण बनाने में लगाया जा सके। समाजवाद के युग में सरकारी निरीच् क श्रीर उनके सहायक, श्रीर धोखे की चालें निकालने वाले बुद्धिमान वकील ऋधिक उपयोगी कायों में लगाये जा सकेंगे और वर्तमान निकम्मे कामों से वे विमुख किये जा सकेंगे।

#### अध्याय ८

# पूँजीवाद के दोष-उत्तराद्ध

#### आर्थिक प्रतारगा

उपर्युक्त प्रवंचना से भी बढ़कर आर्थिक और पूँजीव रोकड़ सम्बन्धी प्रतारणा है। पुराने समय के मुद्रा-युग में (money economy) में जब सामेदारी होती थी और औद्योगिक घंधों के साधारण जन स्वामी होते थे, तब औद्योगिक विषयों में निर्ण्य व विचार करना ऐसे मनुष्यों के हाथ में होता था जिनका हित समाज के हित से केवल एक अंश दूर होता था। परन्तु वर्तमान उधार-युग (credit economy) में यह बात नहीं। आजकल पूँजी बहुत से मनुष्यों से भाग (share) वेच-कर या उधार लेकर, एकत्र की जाती है और उससे काम चलाया जाता है। अतएव उद्योग-धंधों पर अधिकार रखने वाले और औद्योगिक नीति का निर्ण्य करने वाले मनुष्य और होते हैं तथा पूँजी और कारखानों

<sup>\*</sup> सर्व प्रथम संसार में वस्तु आं के अदलने-वदलने की प्रथा थी: जो वस्तु अपने पास आवश्यकता से अधिक होती थी उसको वदल कर मनुष्य दूसरों से आवश्यक वस्तुएँ ले लेते थे। इसे वार्टर (barter) कहते हैं। इस प्रथा की कठिनाइयाँ दूर करने के अभिप्राय से मुद्रा चलाई गई। उस युग को मुद्रा-युग (money economy) कहते हैं। परन्तु वर्तमान समय में माल का उत्पादन इतने अधिक परिमाण में होता है कि उधार से काम करना आवश्यक हो गया है। यह बात इतनी महत्व-पूर्ण हो गई है कि वर्तमान युग को उधार-युग (credit economy) कहा जाता है।

के स्वामी ऋौर। परिणाम यह होता है कि कारखानों के प्रबन्ध करने व। लों का हित कारखाने के स्वामियों के हित से एक अंश दूर हो गया है श्रौर समाज के हित से दो श्रंश दूर। \* उद्योगों के प्रवन्धकर्ता श्रपने हित की बात सोचते हैं और वास्तविक अधिपति ओं की पूँजी और उनके हित के मूल्य पर ऋपनी स्वार्थ-साधना करते हैं। वास्तव में प्रबन्धकर्ता कारखानों पर इतना अधिकार रखते हैं कि समस्त महत्वपूर्ण पदों पर उनके मित्र तथा संबंधी नियुक्त रहते हैं। कम्पनी के ऋधिकतर भाग (Shares) भी उनके या उनके परिचित व्यक्तियों के पास होते हैं। त्र्यतएव भागाधिकारी-वर्ग (Share-holders) उनका कुछ भी विरोध नहीं कर सकता, श्रौर प्रबन्धकर्ता श्रपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं। प्रवन्धकर्तात्रों को इस बात की भी चिन्ता नहीं होती कि वे जो माल बना रहे हैं वह अ़च्छा और समाज के लिये उपयोगी है या नहीं। भागाधि-कारी-वर्ग (Share-holders), उपमोक्ता श्रौर समाज की चाहे कितनी ही त्त्ति क्यों न हो, परन्तु वे तो ऋपने स्वार्थ-सिद्धि से ही सम्बन्ध रखते हैं।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसीडेंट रूज़वेल्ट ने इस आर्थिक प्रता-रणा की बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने एक बार कहा था कि जो मनुष्य क़ानून बनाने वाली संस्थाओं और म्युनिसिपलिटियों को घूँस देकर व भागाधिकारीवर्ग और साधारण जनता को लूटकर कोष एकत्र करता है वह सदाचार के पलड़े में उतना ही ओछा है जितना कि वह पृणित व्यक्ति जो जुआ-घर और मदिरालय के रुधिर से मिश्रित

<sup>\*</sup>Veblen, Theory of Business Enterprise, pp. 158-159

रुपयों को खा-खाकर पुष्ट श्रीर धनी होता है।

## बेकार व्यवसाय

्रपुँजीवाद में एक श्रौर दोष यह है कि यह बहुत से वेकार व्यवसायों को प्रोत्साहंन देता है। वस्तुत; ऐसे व्यवसायों का होना पूँजीवाद के संचा-लनं के लिये नितान्त आवश्यंक है। वेकार व्यवसायों से तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यवसायी पुरुष वस्तुत्रों का उत्पादन नहीं करते न उत्पादन-किया में सहायता ही करते हैं। ऐसे मनुष्यों के उदाहरण हमें ऊपर पर्याप्त संख्या में मिल चुके हैं। एक और अच्छा और प्रसिद्ध उदाहरण वकीलों का है। वकील लोग केवंल अभियोग लड़ाते हैं। उनके परिश्रम से देश या समाज ऋधिक धन-धान्य से परिपूर्ण नहीं होता जैसे कि यह मज़दूर व कृपकों के परिश्रम से वनता है। अतः यदि वकीलों को वकालत से इटाकर दूसरे उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाय तो समाज का बहुत कल्याण हो। हर दस अभियोगों में से ९ अभियोग जायदाद के भंगड़ों, से सम्बंध रखते हैं या ऐसी बातों से सम्बन्ध रखते हैं जो पूँजी-बाद के ही परिणाम या त्रावश्यक लत्तंण हैं। इस कारण समाजवादियों को विश्वास है कि यदि व्यक्तिगत सम्पत्ति (Private Property) की प्रथा का लोप हो जाय तो वकीलों की आवश्यकता स्वतः बहुत कम हो जायगी; श्रौर ऐसी देशा में उन्हें उचित उत्पादक कार्यों में नियुक्त कर देना सरल और सम्भव हो जायगा।

समाजवादी केवल वकीलों के व्यवसाय को ही वेकार नहीं कहते। व्यापार, रुपये पैसे के लेन-देन, व अन्य आर्थिक च्लेत्रों में जितने मध्य- वर्ती पुरुष हैं, वे सब ही बेकार हैं। समाजवादी केवल उत्पादकों और उपभोक्तात्रों को ही त्रावश्यक समभते हैं, शेष समस्त मनुष्य व्यर्थ हैं। वे बीच में पड़कर धनोपार्जन करते हैं, ऋौर यह रुपया वेचारे उपभो-कान्रों को ही देना पड़ता है, क्योंकि ये सब मध्यवर्ती लोग वस्तुन्नों का मूल्य बढ़ाते चले जाते हैं जिससे कि उनको स्वयं कुछ लाभ हो । मान लीजिए, मिल में कुछ कपड़ा बना, श्रीर वह एक बड़े थोक व्यापारी को दो स्राने गज़ दिया गया । वह बड़ा थोक व्यापारी अन्य थोक व्यापारियों को कपड़ा देगा श्रौर उसे दो श्राने से श्रधिक—ढाई श्राने—प्रति गज़ के भाव से वेचेगा । त्र्रव थोक व्यापारी फ़ुटकर बेचनेवालों को कपड़ा वेचेंगे, श्रौर वे तीन श्राना प्रति गज़ का मूल्य लगावेंगे । फुटकर बेचने-वाले दो पैसे प्रति गज़ श्रीर बढ़ाकर उपभेकाश्रों को बेचेंगे। यदि बीच में एक श्रीर मध्यवतीं व्यक्ति हुश्रा तो माल का मूल्य चार श्राने प्रतिगज़ हो जायगा। इतने मनुष्यों का बीच में पड़ना एक बहुत ही साधारण बात है । वास्तव में इससे भी ऋधिक व्यक्ति बीच में पड़ते हैं ऋौर माल का मूल्य ऋधिक बढ़ा देते हैं। भारतीय केन्द्रीय कपास कमेटी (Indian Central Cotton Committee) ने कृषि कमीशन के सामने एक स्मृति-पत्र (Memorandum) उपस्थित किया था। इसमें उपर्युक्त कमेटी ने निम्नलिखित चित्र द्वारा यह बतलाया था कि कपास पैदा करने-वाले श्रौर रुई के उपभोक्तात्रों के बोच में कितने मनुष्य होते हैं:--

### कपास पैदा करनेवाला

गाँव का व्यापारी

याज़ार (दलाल के द्वारा)

मध्यवतीं पुरुष (एक या ग्राधिक)

(यहाँ रुई धुनी जाती है)

यमर्थई के कमीशन एजेन्ट

यमर्थई के कमीशन एजेन्ट

(एक या ग्राधिक)

विर्यात करनेवाला या

मिल या व्यापारी

जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है, वीच में पड़ने वालों की संख्या वहुत अधिक है और इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन सम्भव हैं। इन मध्य-वर्तियों के कारण वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। यदि हम अपना पहला वस्त्र वाला उदाहरण लें, तो हमको पता चलेगा कि वस्त्र का वास्त-विक मूल्य दो आने प्रति गज़ था, पर उसका अंतिम मूल्य चार आने प्रति गज़ हो गया। उपभोक्तात्रों को दुगुना मूल्य देना पड़ा। इन्हीं उप-भोक्ताओं के मूल्य पर मध्यवर्ती पुरुष लाखों रुपया कमाते हैं, ऋत्यंत रम्य स्थानों में भोग-विलासमय जीवन व्यतीत करते हैं ऋौर मोटरों पर चढ़ते तथा वायुयानों पर उड़ते हैं। यह ऋत्याचार केवल उपभोक्ताओं पर ही नहीं, बल्कि छोटे श्रौर श्रमहाय उत्पादकों पर भी होता है । वेचारे कृषक परिश्रम करके तथा अनेक कठिनाइयाँ सहन करके माल पैदा करते हैं। उनके माल का मूल्य वे अपनी इच्छानुसारतो रख ही नहीं सकते । कृषि-सम्बन्धी उपन का बाज़ार अन्तर्राष्ट्रीय है। अतः गेहूँ, कपास आदि का मूल्य अतर्राष्ट्रीय बाज़ार की माँग अ्रौर पूर्ति पर निर्भर है । जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गेहूँ का होगा, उसी मूल्य पर भारतीय गेहूँ भी विकेगा, अन्यथा अन्य देशों से गेहूँ भारत में आकर सस्ता पड़ेगा और गेहूँ का आयात प्रारम्भ हो जायगा। परिगाम यह होगा कि भारतीय किसान का गेहूँ नहीं विक सकेगा त्रीर पड़ा पड़ा नष्ट हो जायगा। इसी प्रकार लगभग समस्त वस्तुत्रों का बाज़ारू मूल्य किसी सीमा तक पहले ही से निश्चित है। अप जितने अधिक मध्यवर्ती पुरुष होंगे, उतना ही अधिक वे उस मूल्य में से निजी लाभ घटाकर कुषकों से गेहूँ ख़रीदेंगे। इस प्रकार कुषकों को कम मूल्य मिलेगा, परंतु मध्यवर्ती पुरुष उससे लाभ उठायेंगे । सारांश यह है कि ये मध्यवर्ती पुरुष स्वयं तो कुछ उत्पन्न नहीं करते, श्रीर न उत्पादन-किया में हो सहायता पहुँचाते हैं; परन्तु निर्धन कुलकों व असहाय उप-भोक्ताश्रों से श्रमुचित रूप से धन श्रपहरण करके श्रपने कोष भरते हैं। यही कारण है कि समाजवादी मध्यवर्ती पुरुषों को वेकार समभते हैं। यदि कोई काल्पनिक समाजवादियों (Utopian Socialists) के

विचारों को पढ़े, तो उसे पता चलेगा कि वे मध्यवती पुरुपों से बुरी तरह चिढ़े हुये थे। किसी-किसी ने तो हृदय खोल कर इन लोगों के प्रति अपशब्दों का उचारण किया है। विच्छू, मकड़ी, साँप, छुँछूदर इत्यादि शब्द तो साधारण रूप से प्रयुक्त हुये हैं। कोई चाहे इस 'अपशब्दवाद' से सहमत न हों, पर प्राचीन समाजवादियों के कथन की वास्तविकता से तो सहमत होना ही पड़ता है।

## मज़दूरों की दुर्दशा

उल्लिखित दोप पूँजीवाद की उत्पादन किया के चेत्र से सम्बन्ध रखते हैं। अब हम समालोचना के दूसरे भाग पर विचार करना प्रारम्भ करते हैं, अर्थात् अब हमें यह देखना है कि मज़दूरों को किन-किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उन्हें वेतन कितना मिलता है और उनका रहन-सहन किस कोटि का है। समालोचना के इस दृष्टिकोण पर समाजवादियों ने विशेष ध्यान दिया है। यह है भी स्वामाविक, क्योंकि समाजवाद की उत्पत्ति निर्धनों, दुःखी और दीनों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने में ही हुई है। अब हम समाजवादियों की, पूँजीवाद की वर्तमान अवस्था के प्रतिकृत ज़ोरदार शब्दों में, तीव्रतम आलोचनाओं की और ध्यान देंगे।

### मज़दूरी या दासता ?

समाजवादी कहते हैं कि कहने को तो मज़दूर स्वतंत्र हैं, परन्तु वास्तव में वे दास हैं। उनकी अवस्था दासों से भी गिरी हुई है। पूँजी-पित उनका शोषण करते हैं; और उनके मूल्य पर स्वयं आनन्द उठाते हैं। उन पर किस प्रकार अत्याचार किया जाता है इसका विवेचन पहले ही हो गया है त्रोर हम देख चुके हैं कि मज़दूरों का शोषण करना ही प्जीवाद का आधार है। पूंजीवादी कहते हैं कि पूँजीवाद-युग में मज़दूरी को दासता कहना अन्याय है । दास अपने स्वामी से कभी विमुख नहीं हो सकता, वह पूर्ण रूप से स्वामी के त्राधिपत्य में रहता है। परन्तु मज़रूर इच्छानुसार कारखाने से चला जा सकता है, श्रौर किसी अन्य स्थान पर नौकरी कर सकता है। फिर मज़दूर दास किस प्रकार हुन्रा ? इसका समाजवादियों के पास यह उत्तर है कि मज़दूर केवल नाममात्र को ही स्वतंत्र हैं। ऋन्य स्थान पर ज़ाकर भी उसे उसी प्रकार की कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। वास्तव में उसमें श्रीर दास में कोई श्रांतर नहीं। मज़दूरों को काम देने या न देने का ऋधिकार पूँजीपतियों को होता है। यह ऋधिकार पूँजीपतियों को वह शक्ति प्रदान कर देता है जिससे कि वे पुराने दासों के स्वामियों से न्य्रधिक अत्याचार कर सकते हैं। यह सत्य है कि कोई क़ानून मज़दूरों को इस बात के लिये बाध्य नहीं करता है कि वे किसी पूँजीपित के यहाँ काम करें, परन्तु पूँजीपितयों के पास उत्पादन के सामान का एका-ंधिकार होता है। अतः यदि मज़दूरों को कहीं काम मिल सकता है तो पूँजीपतियों के कारखानों में ही । यदि उनके लिये जीविका उपार्जन करने का कोई भी साधन है, तो पूँजीपतियों के यहाँ नौकरी करना। ऐसी दशा में वे पूँजीपति की नौकरी छोड़कर ग्रौर जा ही कहाँ सकते हैं ? श्रीर यदि इस दशा को दासता नहीं कहते तो फिर दासता किसको कहा जा सकता है ? हाँ, इस दशा को दासता से भो निम्न कोटि का अवश्य -कहा जा सकता है, क्योंकि प्राचीन दासों के स्वामियों को कम से कम

श्रपने दासों को भूखों मरने से तो बचाना ही पड़ता था, पर वर्तमान कारखानों के स्वामी तो मज़दूरों का इतना भी उत्तरदायित्व नहीं लेते। केवल पूँजीपति ही यह निर्णय करता है कि कब श्रीर कहाँ कार्य प्रारम्भ किया जायगा, किस मज़दूर को काम दिया जायगा ऋौर किसे नहीं, श्रौर काम किस ढंग से किया जायगा। मज़दूर तो किसी प्रकार का भी हस्तच्चेप • नहीं कर सकते हैं । उन्हें तो मुँह खोलने तक का श्रवसर नहीं मिलता। एक विद्वान के ने लिखा है कि पूँजीवाद के युग में मज़दूर इस वात का अनुभव कर रहा है कि उसने एक प्रकार की दासता से मुक्ति पाकर श्रव दसरी दासता को अपनाया है: और उदर-पूर्ति की समस्या प्राचीन दासों के स्वामियों के काँटों के घावों से भी अधिक कष्टपद है। उसे नौकरी माँगने का कोई ऋधिकार नहीं; कोई भी उसके लिये काम ढुँढ़ने का उत्तर-दायी नहीं; ग्रौर न वह स्वयं ही किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि उसके पास उत्पादन के सम्पूर्ण साधन नहीं । वह एक वेकार की भाँति जीवन व्यतीत करता है। जहाँ कही भी नौकरी मिलने की सूचना मिलती है, वह वहीं दौड़ता हुआ चला जाता है। चाहे वह भूखों मर रहा हो, पर उसे अन्न पैदा करने का अधिकार नहीं; नंगा शीतकाल में सिकुड़ रहा हो, पर उसे कपड़ा बुनने का हक नहीं; बिना भोंपड़ी मारा फिरता हो, पर घर बनाने का उसके पास कोई साधन नहीं। काम करते समय पूँजीपति को छोड़कर शायद ही कोई यह देखने वाला होता है कि कारखानों में किस प्रकार काम कराया जाता है । कोई भी यह निर्णय करनेवाला नहीं होता कि कितना काम कराना चाहिए श्रौर कैसे कराना

<sup>\*</sup> Keir Hardie, From Serfdom to Socialism.

चाहिये। मज़दूर का कर्तव्य केवल इसी से प्रारम्भ होता है कि उसे जो स्राज्ञा दी जाय उसी कार्य को करे श्रीर यहीं उसके कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। समीपवर्ती मज़दूर से बात करना श्रच्चम्य है श्रीर इसके लिये उसे दण्ड सुगतना पड़ता है; यदि काम करते करते कहीं सीटी भी बजा दो, तो भी दड मिलता है। प्रातः काल को निश्चित समय पर कारख़ाने के घंटे द्वारा उसे यह सूचना मिलती है कि कार्य प्रारम्भ हो गया; एक दूसरे निश्चित समय पर घंटा उसे सूचना देता है कि उदर-पूर्ति कर लो; श्रीर एक घंटे के पश्चात् उसे घंटे द्वारा फिर सूचना मिलती है कि कार्य फिर से प्रारम्भ कर दो। जिस कल से मज़दूर काम करता है कह उसकी नहीं; श्रीर जो माल वह पैदा करता है वह उसका नहीं। वह तो केवल किराये के टहू की भाँति है; जहाँ कहीं उसकी उदर-पूर्ति होती है वहीं कार्य करने के लिये प्रस्तुत हो जाता है।

मज़दूर-वर्ग दासता तो करता ही है, परन्तु इससे भी श्रिधिक कष्ट-प्रद बात यह है कि उसे बहुत सा नीरस कार्य करना पड़ता है। कार-खानों में थोड़े ही दिन काम करने के पश्चात् मज़दूरों की शांकियाँ मन्द पड़ जाती हैं, श्रीर उनका दृष्टिकोण सीमित हो जाता है। उनकी बनाई हुई वस्तुश्रों पर उनके व्यक्तित्व की छाप नहीं रहती। उनके सम्मुख केवल श्रिधक से श्रिधिक माल पैदा करने का उद्देश्य रक्खा जाता है; श्रीर श्रिधक उत्पादन के लिये उनके व्यक्तित्व का विलंदान किया जाता है। प्रत्येक मज़दूर को एक कार्य-विशेष पर नियुक्त कर दिया जाता है। पक ही काम प्रति-दिन करते-करते, उसे कल की भाँति एक काम करने का अभ्यास पड़ जाता है; श्रीर उसे अपनी बुद्धि को प्रयोग करने की कोई आवश्यकता हो नहीं पड़ती। इससे उसकी बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है और उसकी मौलिक शक्ति का हास हो जाता है। फलतः व्यापार- कुशलता प्राप्त करने के लिये उसे सामाजिक, शारीरिक और मानसिक गुणों से वंचित रहना पड़ता है।

इसके श्रतिरिक्त कारख़ाने की दशा मज़दूरों के स्वास्थ्य पर यहुत बुरा प्रभाव डालती है। कार्ल मार्क्स 'कैपीटल' (Das Kapital) में कहते हैं: हम यहाँ पर केवल कारख़ानों में काम करनेवालों की शारी-रिक दशा का वर्णन करेंगे। कृत्रिम उच्च तापक्रम, धूल धूसरित वाता-वरण, कर्ण-मेदी शब्द प्रत्येक इन्द्रिय को बहुत हानि पहुँचाते हैं। पूँजी-पित सामाजिक उत्पत्ति के साधनों का जी भर कर दुरुपयोग करते हैं, श्रौर मज़दूरों के जीवन की श्रत्यंत श्रावश्यक वस्तुश्रों का भी श्रपहरण कर लेते हैं। वे स्थान, प्रकाश, वायु श्रौर रच्चा के साधनों से मज़दूरों को वंचित कर देते हैं। इसके श्रितिरिक्त कारख़ाने का काम श्रौर वहाँ का दूषित वातावरण मज़दूरों के स्वास्थ्य को श्रत्यंत हानिप्रद होता है; वह मांस-पेशियों के स्वतंत्र संचलन में वाधा उपस्थित करता है; श्रौर स्वतंत्रता के प्रत्येक श्रंश का श्रपहरण कर लेता है जिससे शारीरिक श्रौर मानसिक किया निष्पाण हो जाती हैं।

इससे भी ऋधिक हानिकारक वात यह है कि मज़दूरों को कठिनतम परिश्रम करने के लिये वाध्य किया जाता है जिससे कि उनकी जीवन-शक्ति का शीघ्र ही हास हो जाता है। कुछ समय पश्चात् ही वे निष्क्रिय

<sup>\*</sup> देखिये Adam Smith. Wealth of Nations. Book V. Chapter 1

हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त असंख्य मज़दूर प्रतिवर्ष प्राण्घातक रोगों द्वारा ऋथवा कारख़ानों ऋौर खानों में मृत्यु के लक्ष्य हो जाते हैं, ऋौर उससे भी श्रधिक संख्या में व्रणपूर्ण तथा प्रपीड़ित होते हैं। परन्तु इन समस्त परिस्थितियों में भी रुपया बचाने के लोभ से पूँजीपित प्राग्यरच्क उपायों का प्रयोग नहीं करते हैं। जब उनका जीवन पूँजीपतियों के लाभ के मार्ग में बाधा डालता है, तो वह अकिंचन वस्तु की भाँति तिरस्कृत कर दिया जाता है। \* यह सत्य है कि कुछ क़ानून ऐसी परिस्थितियों में पूँजीपितयों द्वारा मज़दूरों की सम्यक् हानि-पूर्ति का ऋायोजन करते हैं, परन्तु मज़दूरों के पास अभियोग चलाने के लिये धन ही नहीं होता है। यदि वे किसी प्रकार श्रमियोग प्रारम्भ भी करें, तो पूँजीपतियों के चतुर श्रीर उच वेतनवाले वकीलों के सामने श्रिभियोग में सफलता प्राप्त करना ऋत्यंत कठिन हो जाता है। इस प्रकार कुटुम्ब के एकमात्र धन उपाजन करनेवाले व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, उसके श्रन्य कुटुम्बी ज़ुधा की विभीषिका में जलते हैं।

पूजीपित इस दोषारोपण को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि मज़दूरों का पूँजीपितयों पर निर्भर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध समानता का है। यदि मज़दूर न हों तो उनकों कारख़ाना चलाना असम्भव हो जाय। अतः पूँजीपित मज़दूरों पर उसी प्रकार निर्भर हैं जिस प्रकार मज़द्र-वर्ग पूँजीपितयों पर। परन्तु यह तर्क अनुपयुक्त है। कारण यह है कि मज़दूरों के पास पूँजी का पूर्णरूप से अभाव होता है, अतः वे पूँजीपितयों से समानता का व्यवहार नहीं कर

<sup>\*</sup> Glient, Mass and Class, p. 202.

सकते। उन्हें तो अपने दैनिक वेतन से ही उदर-पूर्ति करनी पड़ती है। अतएव उन्हें अपनी जीविका उपार्जन करने के लिये न्यूनतम वेतन पर कार्य करने के लिये वाध्य होना पड़ता है। पूँजीपात मज़दूरों की इस दुर्वलता का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, और उनको न्यूनतम वेतन प्रदान करते हैं। इस प्रकार पूंजीपतियों का मज़दूरों पर निर्भर रहने का कोई कियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। पूजीवाद के युग में मज़दूरों का शोषण एक स्वामाविक सी बात हो गई है।

पूँजीवाद के समर्थक यह भी कहते हैं कि प्रत्येक देश में सरकार स्वच्छता, प्रकाश श्रोर स्थान श्रादि के विषय में न्यूनतम श्रवस्था निर्धा-रित कर देती है। यदि कोई कारख़ाने का श्रधिपति श्रपने कारख़ाने की दशा उससे गिरी हुई रखता है तो वह दंड का भागी होता है। इसके श्रातिरिक्त मज़दूर-सभायें संगठित रूप में पूँजीपतियों की श्रनिधकार चेष्टा को रोकती हैं, इससे श्रत्याचार तथा शोपण का रूप भीषण नहीं हो पाता। परन्तु मज़दूर-सभायें सभी स्थानों पर सफल श्रीर संगठित नहीं रहतीं। विशेषतः तंगी श्रीर श्रार्थिक संकट के समय, जब कि वेतन कम हो जाता है श्रीर वेकारो वढ़ जाती है, मज़दूर-सभाश्रों की शक्ति भी कम हो जाती है। ऐसी दशा में पूँजीपतियों की स्वेच्छाचारिता सफल हो जाती है।

### धन कां वितरण

श्रव हम उस धन के वितरण का विवेचन करेंगे जो मज़दूर, पूँजी-पित श्रीर ज़मींदार इत्यादि मिलकर पैदा करते हैं। पूँजीवाद के युग्धमेंट्र मज़दूरों को इस संयुक्त-धन का वहुत थोड़ा सा भाग मिलता के । इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें जीवन-पर्यन्त निर्धनता का जारू सना रहना पड़ता है। वास्तव में पूँजीवाद में मज़दूरों का पुरस्कार न तो उनको आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाता है और न उनके उत्पन्न किये हुये माल के मूल्य के अनुसार ही। मज़दूरों का मूल्य अन्य पदार्थों के मूल्य की भाँति ही निर्धारित होता है। माँग और पूर्ति ही वेतन को निर्धारित करते हैं। क्योंकि मज़दूरों की पूर्ति अधिक और उनकी आवश्यकताएँ आवश्यकीय (Urgent) होती हैं, अतः उनका पुरस्कार भी अत्यंत कम होता है। इस प्रकार मज़दूरों को निर्जीव वस्तु की भाँति माना जाता है। वस्तुतः उनका पुरस्कार उनकी आवश्यकतानुसार होना चाहिये, अन्यथा उनके उत्पन्न किये हुये माल के अनुसार तो न्याय संगत है हो। परन्तु पूँजीवाद में इसका कुछ भी ध्यान नहीं रक्खा जाता।

मज़दूरों का संयुक्त-धन का केवल एक ग्रह्म भाग ही नहीं मिलता, वरन् उनको पूँजीवाद श्रीर व्यापारिक चक (Business cycle) में पड़कर ग्रपना जीवन तक समर्पित कर देना पड़ता है। उनको सदैव यह डर लगा रहता है कि ग्राथिक-कल के एक भाग से कहीं उन्हें दूसरे भाग में (जहाँ कम वेतन मिलता है) न जाना पड़े, ग्रथवा कहीं वेकार न हो जाना पड़े। वैज्ञानिक-प्रबन्ध (Scientific Management) के ग्रंतर्गत भी, जहाँ मज़दूरों को वेतन 'पर्यात' दिया जाता है ग्रीर न्यायपूर्ण माना जाता है, उनको संयुक्त धन का पर्यात ग्रंश नहीं मिलता।

इतने कम वेतन पर मज़दूरों का भले प्रकार रहना किन हो जाता है। न तो वे अञ्छा खाना ही खा सकते हैं, न अञ्छे वस्त्र ही पहिन सकते हैं, और न आरोग्यवर्धक तथा हवादार स्थानों में ही रह सकते हैं। कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य व्यापारिक नगरों की संकीर्ण गिलयों में, वहाँ के दूपित वातावरण में, श्रीर मदिरालयों तथा वेश्यांलयों में उनके जीवन का सर्व श्रेष्ठ ग्रौर मुख्य भाग नष्ट होता है। एंगिल्स मर्म-स्पर्शी शन्दों में कहते हैं: ब्राजकल के समय में समाज का निर्धनों के प्रति दुर्व्यवहार देखकर हृदय कौप उठता है। ग्रामों में उदर-पूर्ति के साधन न होने के कारण उनको नगरों में जाना पड़ता है जहाँ उन्हें दूषित चातावरण में रहना पड़ता है। उनकों उन प्रान्तों में जाना पड़ता है जहाँ के मकानों में स्वच्छ वायु का भी प्रवेश नहीं होता, वे स्वच्छ जल भी नहीं पी सकते, क्योंकि नल का किराया देने के लिये उनके पास रुपया नहीं होता श्रीर नदियों श्रीर तालावों का पानी वहुत गंदा हो जाता है। उन्हें घरों का कृड़ा करकट तथा कीचड़ इत्यादि घृणित पदार्थ सड़कों पर फेंकने के लिये वाध्य होना पड़ता है। उन्हें छोटी छोटी कोठरियों में रहना पड़ता है, जहाँ न तो धृप-वर्षा से ही रक्षा हो सकती है, श्रौर न स्वच्छ जल-वायु का ही सेवन सम्भव हो सकता है। उनके कमरे ऐसे हैं कि वहाँ से दूषित वायु वाहर नहीं निकत्तने पाती। मैनेचेस्टर के विषय में आप लिखते हैं कि नगर में अर्क (Irk) नदी वहती है या सड़ती रहती है जिसमें कृड़ा-करकट तथा कीचड़ भरा रहता है और जिसका पानी कोयले व धुएँ से काला-काला हिष्टिगत होता है। इस संकीर्ण नदी के किनारे मज़दूरों के मकान बहुत पास-पास वने होते हैं जिनका वातावरण भीतर भी उतना ही दूषित होता है जितना कि वाहर । इस प्रकार विस्तृतं तथा हृदय-विदारक वर्णन करने के पश्चात् भी वे कहते हैं कि मेरा वर्णन इतना श्रपूर्ण है कि उससे वास्तविक त्रस्वच्छता का ग्रनुमान नहीं किया जा सकता।

ऐसे गन्दे वातावरण का प्रभाव मज़दूरों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है। वे नाना प्रकार के रोगों में यस्त हो जाते हैं ख्रौर समय-समय पर प्लेग इत्यादि भीषण महामारियों से पीड़ित होते हैं। बहुत से तो श्रकाल-मृत्यु के लक्ष्य हो जाते हैं, श्रौर जो जीवित रहते हैं उनकी उत्पा-दन-शक्ति बहुत कम हो जातो है ऋौर उनका जीवन ऋत्यंत दु:खपूर्ण हो जाता है। इस दुर्दशा का भयकर प्रभाव यहीं तक सोमित नहीं रहता। यह उनका चरित्र भी नष्ट कर देता है। मज़दूरों को यहाँ पर मदिरापान का दुर्व्यसन पड़ जाता है, जिसमें उनकी ऋल्प ऋाय का बड़ा भाग व्यय हो जाता है। इसके अप्रतिरिक्त, जैसा कि एंगिल्स का कथन है, उनमें त्रनियमित त्रौर त्रसंगत सहवास की त्रनिष्टकारी दुईत्ति उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण यह है कि मज़दूर लोग कारख़ानों में काम करने के पश्चात् स्वतंत्र हो जाते हैं। अपने शेष समय को भली भौति व्यतीत करने का कोई अञ्छा साधन उनको नहीं प्राप्त होता। न तो व्यायाम त्र्यादि में ही वे भाग ले सकते हैं स्त्रौर न उनके लिये उपवन इत्यादि का ही कोई प्रबन्ध हो सकता है। अतएव वे इन कुकर्मों में ही श्रपना समय व्यतीत करते हैं। पूँजीपतियों ने मज़दूरों को केवल ये ही दो विनोद के साधन छोड़ दिये हैं जिनका वे असीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं, श्रौर उनमें इस प्रकार से श्रावद्ध हो जाते हैं कि उनसे मुक्ति पाना श्रसंभव हो जाता है।

ऐसी दशा में कुटुम्ब-जीवन भी असम्भव है। जब कि एक कमरे में तीन-तीन चार-चार कुटुम्बों को रहना पड़ता है, श्रीर दूषित वाता-वरण में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तब कुटुम्ब के सुख को सोचना पूर्णतः - त्रसंगत है। पति, पत्नी श्रीर पुत्र—संव भिन्न-भिन्न स्थानों पर काम करते हैं, वे केवल रात्रि में तथा प्रातःकाल को मिलते हैं; श्रीर जव कभी संयोग होता है तो मदिरा-पान के स्वाद का ही श्रानन्द लेते हैं। ऐसी श्रवस्था में कुटुम्ब-जीवन पूर्णतः श्रसंभव हो जाता है।

इस प्रकार जब मज़दूरों का जीवन नष्ट कर दिया जाता है, उनको उचकोटि का जीवन व्यतीत करने की सामर्थ्य से विहीन कर दिया जाता है, उनको उच भावनात्रों तथा विचारों के अनुभव से वंचित कर दिया जाता है, कारख़ानों में उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास रोक दिया जाता है, अधिक कार्य के कारण उनको रोग-प्रस्त बना दिया जाता है, जीवन के सब से तीक्ष्ण दुःख, निर्धनता, के भय से उनकी श्रात्मा प्रपीड़ित कर दी जाती है, उनके स्त्री-बचों के पालन का कोई उचित साधन नहीं प्रदान किया जाता है, तब हम यह देख कर दुखी होते हैं कि वे जीवन से निराश हैं, अपनी चिंताओं को मदिरा के प्याले में ड़बा देने की चेष्टा करते हैं, श्रीर उस क़चक़ में फँस जाते हैं जहाँ निर्धनता दुष्कर्म कराती है श्रीर दुष्कर्म निर्धन वनाते हैं। फिर हम ग्रपनी त्रात्मा को यह कहकर शान्ति देते हैं कि यह उन्हों के दुष्कर्मों का परिणाम है, अन्यथा वे भी अपने जीवन को उन्नत वना सकते हैं; त्रौर उनको उपदेश देते हैं कि वे मितव्ययी वनें, मदिरापान का परि-त्याग कर दें, चतुर तथा गुणवान वनें, पर सब से अधिक इस बात की शिचा देते हैं कि वे सदैव परिश्रमी वने रहें जिससे कि श्रार्थिक-कल चालू रहे, पूँजीपति मज़दूरों के शोषण द्वारा असंख्य धन एकत्र करते रहें और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें।

यह सत्य है कि निर्धनता के दुष्परिणामों को दान श्रीर मिला कम कर देते हैं। परन्तु उनका प्रभाव स्थायी नहीं होता। यह भी सत्य है कि समाज सामान्यतः किसी के प्राणों का ग्राहक नहीं, श्रकाल श्रथवा कठिनाई के समय निर्धनों को श्रावश्यक सहायता प्रदान की जाती है। परन्तु ऐसी सहायता का प्रभाव उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि वे दूसरों के श्राश्रय पर श्रपनी उदर-पूर्ति करने के श्रभ्यस्त हो जाते हैं श्रीर उनमें स्वाभिमान का श्रंश तक भी नहीं रहता।

इन समस्त विषयों को ध्यान में रखते हुये समाजवादियों का कथन है कि पूंजीवाद का प्रत्येक अंग विषाक्त है। पूंजीवाद स्वयं धुन की भाँति समाज की नींव को श्रस्थिर बना रहा है। समाज के कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के हित-साधन तथा भोग-विलास के लिये समस्त साधारण वर्ग को नारकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस नरक से मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने का केवल यही एक उपाय है कि इस धुन को-समाज के पूँजीवादी-संगठन को--नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जाय ऋौर उसके स्थान पर समाजवाद का स्थापन किया जाय, जिसका उद्देश्य सुदृढ़ रूपं से समाज के समस्त व्यक्तियों का सामूहिक जीवन उन्नत करना है, उसके वर्ग-विशेष के कुछ व्यक्तियों को भोग-विलास की सामग्री प्रदान करना नहीं; दरिद्रता का विनास करना है, निर्धनता की वृद्धि करना नहीं; मनुष्य-जाति की आध्यात्मिक उन्नति को उच्चतम शिखर पर पहुँ-चाना है जहाँ पर मनुष्य का ऋस्तित्व ईश्वर के ऋस्तित्व में लय हो जाता है, श्राध्यात्मिक हीनता के गर्त में गिराना नहीं। 🕡

### अध्याय ६

# पूँजीवाद संकट में

पूँजीवाद के श्रत्याचारों की श्रव पराकाष्टा हो चुकी है श्रीर उनके भारी बोभ के नीचे वह स्वयं ही दवा जा रहा हैं। इगलैंड, संयुक्त राष्ट्र श्रादि संसार के पूँजीवाद प्रधान देशों में लगभग सभी जगह त्राहि-त्राहि मची हुई है। वेकारी, श्रार्थिक-संकट, व्यापारिक शिथिलता, श्रार्थिक यंत्र की श्रिस्थरता—इन समस्त कठिनाइयों से सभी देश प्रपीड़ित हो उठे हैं। इस श्रवस्था को देखकर विद्वानों का कथन है कि श्रव पूँजीवाद श्रंतिम साँसें ले रहा है।

पूँजीवाद की श्रसफलता, जैसा कि पूर्व श्रध्याय में बताया गया है,
मुख्यतः दो रूपों में पाई जाती है—धन के उत्पादन में तथा धन के
वितरण में। धन के उत्पादन के सम्बन्ध में पूँजीवाद के श्रंतर्गत बहुत
से दोष हैं, परन्तु यह कहना श्रसमीचीन न होगा कि पूँजीवाद इस चेत्र
में श्रिषक श्रसफल नहीं है। विशेष रूप से कठिनाई तथा श्रसफलता
धन श्रीर श्राय के वितरण में पाई जाती है। संसार के सभी उन्नतिशील
देशों में उत्पादन शक्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई है, श्रीर श्राय उस श्रेणी
तक पहुँच गई है जहाँ तक वह श्रभी तक नहीं पहुँच सकी थी। राँवर्ट
श्रोविन, एंगिल्स श्रीर कार्ल मार्क्स श्रादि प्रसिद्ध समाजवादियों ने पूँजीवाद की इस सफलता की मुक्त कठ से प्रशंसा की है। कप्स श्रीर फोर्ड

जैसे व्यक्तियों ने अपने कारख़ानों में उत्पादन के साधनों को ऐसी उन्नित की है कि देखकर आश्चर्यान्वित होना पड़ता है। यह कहा जाता है कि उत्पादन-शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका का कॉलर बनाने वाला एक कारख़ाना प्रत्येक अमेरिका-निवासी के लिये तीन कॉलर प्रति वर्ष बना सकता है। सन् १९३७ की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सभा में चैम्बरलेन ने घोषणा की थी कि वर्तमान दशा में माल का उत्पादन किसी भी सीमा तक एक च्ला भर में बढ़ाया जा सकता है।

पूँजीवाद के ये ऋद्भुत कृत्य वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। परन्तु श्रमली प्रश्न यह उठता है कि यह श्रमीम उत्पादन-शक्ति मनुष्यों की निर्धनता को कम करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में, कहाँ तक सफल हुई है। इस विषयं में निस्संदेह कहा जा सकता है कि पूँजी-वाद ने मनुष्यों की भलाई पर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया। सहस्रों स्त्री-पुरुष शीतकाल में ठिटुर-ठिटुर कर जीवन के दिन व्यतीत करते हैं। पूँजीवादी युग में देश के होनहार नवयुवकों के सम्मुख उदर-पूर्ति का प्रश्न ऋत्यंत ही कठिन हो गया है जो कि शक्ति ऋौर बुद्धि का हास करता है, श्रौर जो उनको निरंतर सड़कों पर उद्देश्यहीनों की भाँति बुमाता है। स्वभावतः प्रश्न यह उठता है कि इस भीषणः स्रवस्था का कारण क्या है ? खाने-पीने की सामग्री प्रचुर मात्रा में उत्पन्न की जाती है । स्रावश्यक तथा भोग-विलास की वस्तुस्रों का भी कोई स्रभाव नहीं । परंतु यह सब होते हुए भी माल का कय-विकय नहीं होता, श्रीर मनुष्यों को खाने-पहिनने श्रौर रहने की साधारण वस्तुश्रों तक का श्रभाव रहता है ! इसका कारण केवल यही है कि मनुप्यों के पास वस्तुएँ क्रय करने के लिए धन नहीं है। वे श्रावश्यक वस्तुश्रों को क्रय करना चाहते हैं, परंतु धन के श्रभाव से ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार वस्तु-वाहुल्य के होते हुए भी मनुष्यों के लुधा पीड़ित होने की समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। मनुष्यों के पास रुपये के श्रभाव का एकमात्र कारण है वेकारी की वड़ती हुई समस्या। पूँजीवाद तभी सफलतापूर्वक चालू रह सकता है जब कि मज़दूरों का वेतन कम हो, श्रथवा उनकी संख्या श्रधिक हो। ऐसी श्रवस्था में वेकारी का बढ़ना श्रनिवार्य है। फलतः मज़दूर धनोपार्जन नहीं कर सकते, श्रीर न श्रपने जीवन की श्रावश्य-कताश्रों की पूर्ति ही कर सकते हैं।

इस प्रकार वेकारों के पास तो धन का अभाव है ही; पर कार्यसंलय मनुष्य भी अच्छी अवस्था में नहीं । वे निशि-दिन कल की भाँति काम में संलय रहते हैं और प्राणपण से माल उत्पन्न करते हैं । वितरण में उन्हें उत्पन्न किये हुए संयुक्त धन का वहुत थोड़ा सा अंश प्राप्त होता है । उनका वेतन केवल इतना ही होता है जिससे वे जीवित रह सकें, उनको मृत्यु के घाट न पहुँचना पड़े । परन्तु इससे अधिक उनको कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता । परिणाम यह होता है कि उन्हें जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएँ क्रय करने के लिये पर्याप्त धन नहीं मिलता । अनुमान लगाया गया है कि संसार के लगभग आधे स्त्री-पुरुषों को खाने-पहनने और रहने को पर्याप्त वस्तुएँ प्राप्त नहीं होतीं ।

श्रव प्रश्न यह उठता है कि मज़दूरों को उत्पन्न किये हुये संयुक्त धन का न्यायपूर्ण भाग क्यों नहीं दिया जाता । इस वात का विवेचन किया जा चुका है कि मज़दूरों को श्रपनी दैनिक श्रावश्यकतात्र्यों की पूर्ति के लिये नित्य-प्रति काम करना पड़ता है। यदि वे एक दिन भी कार्य न करें तो उनको सकुटुम्ब भूखा रहना पड़े। ऐसी दशा में पूँजीपित उनका पूर्णतः शोषण करते हैं, श्रीर उनको न्यूनतम वेतन देने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि पूँजीवाद का युग प्रतिस्पर्धा श्रीर प्रतियोगिता का युग है। श्रतएव पूँजीपितयों की पारस्परिक स्पर्धा उन्हें मज़दूरों को पर्याप्त वेतन प्रदान करने को बाध्य कर देगी। परन्तु श्रर्थ-शास्त्र का यह साधारण सिद्धान्त है कि ऐसा तभी सम्भव है जब कि मज़दूरों की माँग उनकी पूर्ति से श्रिधक हो। परन्तु उनकी वास्तिवक दशा इससे विपरीत ही है। उनकी संख्या माँग से श्रिधक ही होती है। श्रतएव पूँजीपित-वर्ग मज़दूरों को श्रपनी धन-लिप्सा का लक्ष्य बनाते हैं, श्रीर उनका शोषण करके स्वयं श्रानन्दमय जीवन व्यतीत करते हैं।

जब माल माँग से अधिक मात्रा में बन जाता है, तब वह पूँजीयितयों के पास पड़ा रहता है। यह माल गोदामों और दूकानों में भरा रहता है, और कीड़े-मकोड़ों द्वारा नष्ट होता रहा है। जो माल शेष रह जाता है, वह जान बूसकर नष्ट कर दिया जाता है। यदि पूँजीपित इस माल को नष्ट न करके निर्धनों को अमूल्य प्रदान कर दें, तो उनका बहुत भला हो। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते, तो माल का मूल्य कम कर दें जिससे कुछ माल बिक जाय। परन्तु वे ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनको कम लाभ होगा। माल का मूल्य ऊँचा रखने के लिये वे करोड़ों मन गेहूँ में आग लगवा देते हैं। हई के पेड़ और कपास के पेड़ को नष्ट कर देने वाले कीड़े पाल पाल कर लाखों मन हई नष्ट करवा देते हैं और असंख्य नारंगियाँ आदि वस्तुएँ समुद्र में विलीन कर दी जाती हैं। यह

٢

पूँजीवाद की अत्यंत शोचनीय श्रौर हृदय-विदारक समस्या है। एक श्रोर तो श्रसंख्य मनुष्यों का भृ्खों मरना श्रौर वस्त्रहीन होना श्रौर दूसरी श्रोर श्रसीम उपयोगी वस्तुश्रों का विनास इस मत के प्रतिपादक हैं कि वर्त-मान सामाजिक संगठन में कुझ तात्विक दोप हैं।

पूँजीवाद में एक यही विरोधात्मक वात नहीं, वरन् और भी बहुत हैं। एक ग्रोर तो बहुत सा काम करने के लिये मनुष्यों की ग्रावश्यकता है। गंदी ग्रीर दुर्गन्धपूर्ण नालियों, कच्ची भोपड़ियों तथा संकीर्ण गलियों ग्रादि की स्वच्छता में वहाँ के वातावरण को शुद्ध बनाने तथा रहन-सहन संबंधी सामग्री को संगठित करने में सहस्रों मनुष्यों को नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु इसके प्रतिकृत दूसरी ग्रोर संसार के ग्राधे मनुष्य वेकार हैं। मनुष्य काम चाहते हैं, काम का ग्रामाव नहीं, परन्तु फिर भी चारों ग्रोर वेकारी दृष्टिगत होती है।

पूँजीवाद अब निराश तथा निस्महायावस्था में है। स्वाभाविक रूप से अब उसका विनास होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में ही सहसों मन गेहूँ जलाया जा रहा है। इंगलैंड असंख्य नारंगियाँ समुद्र के गहन गतों में विलीन कर रहा है। ब्राजील कहवे की रेल के इिज्ञनों में कोयले की भांति जला रहा है। परन्तु कोई भी देश यह घोषणा नहीं कर सकता कि उसके मनुष्य पूर्णतः सुखी तथा संतुष्ट हैं। संसार भर में वेकारी अपना तिमिरांचल विस्तृत किये हुये है, परन्तु कोई भी देश नहीं कह सकता कि उसे काम कराने के लिये मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है। यह दशा बहुत ही विरोधात्मक तथा दु:खदायक है। श्रीमती वारवारा बूटन (Mrs. Barbara Wootton) लिखती हैं कि भूखों

मरना, ग्रथवा ग्रत्यन्त निर्धन होना ग्रथवा बेकार रहना सदैव ही हृदय-विदारक होता है। परन्तु बाहुल्य के बीच में भूखों मरना तथा वस्त्रहीन रहना करुणोत्पादक ही नहीं, वरन हास्यास्पद भी है। साथ ही साथ काम के रहते हुये ग्रौर काम की सामग्री उपस्थित होते हुये भी बेकार रहना ग्रौर भी हास्यास्पद है।

क्या ऐसे विरोधात्मक सामाजिक संगठन में बुद्ध-दौर्वल्य का कुछ श्रंश नहीं ? क्या भावी संतान यह देखकर कि हम इस प्रणाली के दोशों तथा श्रसफलताश्रों से परिचित होते हुए भी इसके दास बने रहें, हमारी हँसी नहीं उड़ायगी श्रीर हमारी दुर्बलताश्रों पर खेद नहीं प्रकट करेगी ? क्या श्रव वह समय नहीं श्रा गया है जब कि हम खाली पेट श्रीर भरे हुये गोदामों, बेकार मनुष्यों के श्रस्तित्व श्रीर काम के बाहुल्य के कुचक को नष्ट करने की चेष्टा करें ? इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है, श्रीर वह है "श्रवश्य" । पूँजीवाद में श्रव उपयोगिता का श्रश लेशमात्र भी नहीं रह गया है । यदि संसार का किसी प्रकार कल्याण हो सकता है तो केवल इसी में कि हम पूँजीवाद का परित्याग कर समाजवाद को श्रपनावें।

# तीसरा भाग समाजवाद के आदर्श और रीतियाँ

### ऋध्याय १०

## समाजवाद के उद्देश्य

पूँजीवाद का विवेचन करने के पश्चात् ग्रव हम समाजवाद के उद्देश्य श्रीर रीतियों पर ग्राते हैं। इस विषय पर समाजवादियों में बहुत मतभेद हैं। इन मतभेदों की विवरणात्मक व्याख्या हम समाजवाद के रूपों पर प्रकाश डालते समय करेंगे। यहाँ पर हम केवल उन उद्देश्यों का संचेप में वर्णन करेंगे जिनसे शायद श्रधिकांश समाजवादी सहमत हैं श्रीर जो समाजवाद के वास्तविक तथ्य को वताते हैं।

प्रत्येक समाजवादी ग्रादर्शवादी होता है। क्योंकि समाजवाद एक विरोधी ग्रान्दोलन है श्रौर समाजवादी वर्तमान सामाजिक संगठन का ग्रालोचक होता है, इसलिये उसे वर्तमान दशा को एक विशेष पैमाने से नापना पड़ता है। यही पैमाना उसका ग्रादर्श होता है। वह वर्तमान स्थिति को ग्रपने ग्रादर्शवाद (क्या हो सकता है ? ग्रतएव क्या होना ग्रावश्यक है ?) की कसौटी पर जाँचता है, ग्रीर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयक्त करता है।

समाजवाद का रूप संसार-व्यापी है। इसके दो प्रधान ग्रंग हैं। पहले तो यह ग्रान्दोलन संसार के समस्त व्यवसायिक देशों के राजनीतिक जीवन की प्रगतिशील ग्रीर शक्तिशाली धारा है। दूसरे, इसका ग्रंतिम उद्देश्य सब देशों के मज़दूरों को संगठित करके समस्त संसार में प्रजातंत्रशासन स्थापित करना है।

पूँजीवाद समस्त देशों के मज़दूरों का शत्रु है। इसीलिये मार्क्य कहते थे कि यदि सब देशों के मज़दूर लोग संगठित होकर पूँजीवाद से युद्ध करें तो सफलता की विशेष त्राशा की जा सकती है। तभी उन्होंने श्रमी की श्रांतर्राष्ट्रीय मज़बूती को प्रत्यच्च बनाने पर बहुत ज़ोर दिया श्रौर इसमें श्रपना समय लगाया । तभी उन्होंने समाजवाद की जन्म-पुकार, कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो में, सब देशों के मज़दूरों को संगठित होने के लिये प्रोत्साहित किया। मार्क्स के इस विचार को क्रियात्मक रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय मज़दूर-संघों के ऋतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है जहाँ सब देशों के मज़दूर मिलकर ऋपने एकसे ऋधिकारों को बढ़ाने का उद्योग करते हैं। समाजवाद के नेता भी स्वाभाविक रूप से विश्ववादी होते हैं। लेनिन, जो पक्के समिष्टवादी (communist) थे, पूर्ण रूप से अंतर्रा-ष्ट्रीय संगठन के समर्थक थे। वे केवल रूस के हित के लिये ही नहीं, वरन अन्य देशों के भले के लिये भी चिंतित रहते थे। वे एक अंतर्राष्ट्रीय सामा-जिक क्रांति की वेदी पर शायद रूस की बिल देने में भी न हिचकते । । इस प्रकार सब देशों के मज़दूरों का संगठन वास्तव में एक ऐसे युद्ध के लिये होता है जो सारे भावी श्रंतर्राष्ट्रीय युद्धों का श्रंत कर सके।

समाजवाद के श्रंतर्राष्ट्रीय होने का यह श्रर्थ नहीं कि यह राष्ट्रीय सिद्धान्त या देश-प्रेम के विरुद्ध है। वैवेल ने डच श्रराजकवादी नेता डॉमेला-न्यूवैन ह्यूज के साथ एक वाद-विवाद में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि

<sup>\*</sup> देखिये Spargo, Social Democracy Explained

<sup>†</sup> Bertrand Russel, Bo'shevism

जर्मनी पर रूस हमला करे तो जर्मनी का समाजवादी राष्ट्र अपनी समस्त शक्ति संगठित करके शत्रुद्यों से सामना करेगा। क्योंकि उनका आदर्श अंतर्राष्ट्रीय है, इसका यह अर्थ नहीं कि समाजवादियों को स्वदेश-विरोधी होना चाहिये। एक उचित तथा विचारयुक्त देश प्रेम जो दूसरे देशों से घृणा तथा द्वेप करना नहीं सिखाता, विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय प्रेम के आदर्श के विकद्ध उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कि एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ प्रेम। समाजवाद का आदर्श है कि संसार के सब देश एक दूसरे के भले के लिये काम करते हुये भ्रातृभाव रक्खें।

श्रंतर्राष्ट्रीयता का स्वाभाविक परिणाम श्रंतर्राष्ट्रीय शांति है जो समाज-वाद का दूसरा श्रादर्श है । प्रोफेसर थियाँडोर मॉम्सन सामाजिक लोक-तंत्रवाद को जर्मन-साम्राज्य का सबसे बड़ा शांति-संघ कहते थे । सब देशों के समाजवादी दल सैनिक शक्ति द्वारा दूसरों के श्राधिकार को छीनने की प्रथा के विरोधी, श्रीर संसार की समस्त जातियों में मैत्री भाव बढ़ाने के बचन-बद्ध हैं।

समाजवाद में युद्धों का केवल इसी लिये वहिन्कार नहीं हो जाता कि वे संसार की शांति, विकास और उन्नति के लिये हानिकारक है, वरन् समाजवाद में उनके होने की दशाएँ ही नष्ट हो जाती हैं। पूँजीपित अपने लाभ के लिये अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में भाग लेते हैं। एक देश के शोषक यह ताकते रहते हैं कि किस देश के मज़दूर सबसे अधिक अतिरिक्तार्घ उत्पन्न कर रहे हैं, और उस देश पर विजय प्राप्त करने की सम्भावना है अथवा नहीं। यदि है, तो वह उसको धर दवाते हैं। पर समाजवाद के अंतर्गत शोपक वर्ग नष्ट हो जाता है, इसलिये शोषण की लालसा का भी अंत हो जाता है। इसके अतिरिक्त, युद्ध का भार ग़रीबों पर ही पड़ता है। सर्व-हारावर्ग ही मनुष्य और कर के रूप में युद्ध का दगड़ देते हैं और पूजी-पित विजय प्राप्त करके धन प्राप्त करते हैं। ऐसी दशाओं में, समाजवाद की व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का बहिष्कार होना नैतिक विचारों का परिणाम ही नहीं, वरन् आदर्शवादी अवस्थाओं के मनन का भी परिणाम है।

श्रंतर्राष्ट्रीय शांति से राष्ट्रीय शांति का स्थापन कुछ कम महत्व शाली नहीं । यह शांति राष्ट्र के ऋंतर्गत सामाजिक संघर्ष का ऋंत कर देने से होती है। धनी ऋौर निर्धन में, शोषक ऋौर शोषित में, पूँजी गितयों ऋौर मज़दूरों में सर्वदा भीषण प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। इस वर्गीकरण का श्राधार उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत ऋधिकार होना होता है। ऋधि-कारी वर्ग पूँजीपति या शोषक वर्ग कहलाता है स्रौर स्रनाधिकारी वर्ग, सर्वहारा या शोषित वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। समाजवाद उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीकरण कर देता है। इस प्रकार वर्गों का लोप हो जाता है, और सामाजिक शांति स्थापित हो जाती हैं। वास्तव में सिसरो (Cicero) के लक्ष्य को, जिसके अनुमार प्रत्येक व्यक्ति का हित-साधन अरीर समस्त मनुष्यों का हित साधन एक ही होना चाहिये, समाजवाद ही क्रियात्मक रूप दे सकता है। इस प्रकार संगठित समाजवादी ऋांदोलन केवल उन्हीं शक्तियों के एकत्रीकरण को लक्ष्य में नहीं रखता जो कि श्रांतर्राष्ट्रीय युद्धों की इतिश्री कर देती हैं वरन् इसके श्रतिरिक्त उसका उद्देश्य ऐसी शक्तियों को संगठित करना भी है जो ऋंततोगत्वा जातियों के सामाजिक युद्धों का भी ऋंत कर दे।

समाजवाद उन्नति के ऋवसरों में समानता करना चाहता है, ऋौर

व्यक्तित्व (Individuality) को नष्ट नहीं करना चाहता। इसके विपरीत, वह व्यष्टिवाद का क्रायल है। समाजवादी समाज में ही व्यष्टि-वाद का पूर्ण विकास सम्भव है। जब तक कि व्यक्ति सम्यता के साधनों की इच्छानुकूल कुल वस्तुएँ प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक पूर्ण व्यक्तित्व की स्थापना हो ही नहीं सकती। इसलिये समाजवाद और व्यष्टिवाद के विरोधी होने की धारणा असत्य है।

हर्वर्ट स्पेंसर ने सब से पहले इस विरोध पर प्रकाश डाला; उन्होंने कहा कि समाजवाद मनुष्यों को दास बना देगा और उनकी स्वतंत्रता का अपहरण कर लेगा। अपर जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जो समाजवादी नहीं थे, स्पेंसर की तृटि की और संकेत किया और बताया कि यह मत बहुत अतिश्योक्तिपूर्ण है। समाजवाद में मनुष्यों को ज़बर्दस्ती अनुचित समय तक साथ साथ नहीं रक्खा जावेगा, और न वे अपने आय के व्यय करने या उस बड़े आराम के समय को जो सम्भवतः वे प्राप्त कर सकेंगे, अपनी इच्छानुसार व्यतीत करने से रोके जावेंगे। उन्हें एक ही व्यवसाय अथवा एक ही स्थान के बन्धन में भी नहीं बाँधा जायगा। वास्तव में यह विरोध वर्तमान सामाजिक प्रणाली में ही अधिक दीख पड़ता है। आजकल अधिकतर मज़दूर स्वतंत्र नहीं होते और व्यवहारिक रूप से दूसरों की इच्छा पर इतने आश्रित रहते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की छांया तक नहीं मिलती।

यह भ्रान्त-भावना समाजवाद श्रौर समष्टिवाद (Communism) को ठीक-ठीक न समभ सकने का परिणाम है। समष्टिवाद में सर्वहारा-

<sup>\*</sup> देखिए Herbert Spencer, Man Versus State

वर्ग की अधिनायकशाही स्थापित होने पर व्यष्टिवाद में अवश्य ही थोड़ा बहुत हस्तत्तेप किया जायगा, पर समाजवाद के अन्य रूपों में ऐसा नहीं होगा।

यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि व्यष्टिवाद का यह आशय नहीं कि व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे देनी चाहिये, चाहे उनके कार्यों का प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़े अथवा बुरा। व्यक्ति और राष्ट्र के एक ही हित वाले सिद्धान्त को तो अब कोई नहीं मानता। पूँजीवाद में भी राष्ट्र जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लेता है, क़ानून बनाता है और बिजली और पानी प्रदान करने का प्रबंध करता है। इसलिये यदि समाजवाद में राष्ट्र उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीकरण करे, क्योंकि ऐसा करना समाज के लिये हितकर है, तो इसमें शिकायत के लिये कीन सा स्थान है और इसमें व्यष्टिवाद पर कौन-सा कुठाराधात होता है ?

### ऋध्याय ११

## समाजवादी राष्ट्र का राजनीतिक रूप

समाजवाद के मूल सिद्धान्त ऋौर आदर्शों को समभने के पश्चात् श्रव हम समाजवाद में राष्ट्र के रूप श्रीर कार्य-प्रणाली की विवेचना करेंगे । समाजवादी इस विषय में कोई विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं देते, क्योंकि प्रत्येक युग ऋपनी समस्यात्रों को, उस समय की परिस्थितियों के ऋनु-कूल, स्वयं ही ठीक-ठीक सिद्ध कर सकता है। एक युग के मनुष्यों का त्रागामी युग के मनुष्यों की स्रावश्यकतात्र्यों का वर्णन करना स्रौर उनकी समस्यात्रों को सुलभाना अनिधकार चेष्टा है। यह ख़तरे से भी ख़ाली नहीं क्योंकि उसके श्रक्रियात्मक होने की बहुत सम्भावना है। जर्मन सामाजिक लोकतंत्रवाद के एक माननीय नेता विल्हेम लेबनेट से एक बार किसी ने समाजवाद के राष्ट्र का विस्तृत वर्णंन करने का निवेदन किया । इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे दल ने मज़दूरों को भविष्य के राष्ट्र के विषय में कभी कुछ नहीं वताया। यदि कोई कहे कि ''हमारे उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात्, मज़दूरों की दासता श्रौर शोषण का स्रत हो जाने के बाद, जिस राष्ट्र की स्थापना होगी, मैं उसका चित्र खींच सकता हूँ", तो बहुत अञ्जा है। विचार स्वतंत्र होते हैं, श्रौर प्रत्येक है। जो कोई उसमें विश्वास करना चाहे, वह करे; जो न करना चाहे,

चह न करे। ये चित्र केवल स्वप्न हैं। सामाजिक लोकतंत्रवाद ने उन्हें किसी अन्य रूप में नहीं देखा।

इस कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि समाजवादी भविष्य के विषय में कुछ भी निर्धारण नहीं कर सकते। हम अगले परिच्छेदों में जितना भी इस विषय पर अधिकार पूर्वक कहा जा सकता है, उतना बताने की चेष्टा करेंगे। हमारे अध्ययन का यह खंड तीन भागों में विभक्त हो सकता है—(१) समाजवादी राष्ट्र का राजनीतिक रूप, (२) समाजवादी राष्ट्र का आर्थिक रूप, और (३) समाजवादी राष्ट्र में धर्म, कुटुम्ब इत्यादि। पहले हम राजनीतिक पहलू पर विचार करेंगे।

समाजवादी सरकार को शोषण का साधन मानते हैं। कम्यूनिस्ट मैनिफैस्टो में सरकार को "वर्गांय विरोधों की उत्पत्ति तथा प्रदर्शन" श्रीर "वर्गांय शासन का साधन" कहकर पुकारा गया है। पूँजीपितवर्ग श्रीर सर्वहारावर्ग के संघर्ष में सरकार सदैव पूँजीपितयों का पन्न लेती है श्रीर मज़दूरों के श्रान्दोलन को दबाने का प्रयत्न करती है। इसलिए समाजवादी सरकार श्रीर पूँजीपितयों को एक ही चीज़ समभते हैं श्रीर दोनों को सर्वहारावर्ग का शत्रु मानते हैं। वे दोनों का ही स्वाभाविक रूप से श्रंत कर देना चाहते हैं। कम से कम श्रराजकतावादी तो सर-कार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने को लालायित हैं।

पर श्रिधकांश समाजवादी समभते हैं कि राष्ट्र के बहुत से कार्य जैसे न्याय, संरत्त्रण श्रीर श्रीद्योगिक कार्य श्रपरिहार्य हैं श्रीर सरकार का श्रिस्तित्व श्रिनवार्य बना देते हैं। इसिलये वे सरकार को नष्ट नहीं करना चाहते बल्कि उस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं जिससे कि वे उसका समस्त समाज के हित के लिये प्रयोग कर सकें, और निर्धनों का शोषण रोक सकें।

वर्तमान समाजवादियों का सरकार के सम्वन्ध में यही विचार है। वास्तव में, सरकार की च्य के पच्च करने वाले समाजवादी (मार्क्वादी) 'सरकार' शब्द का संकीर्ण ऋर्थ में प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, एँगिल्स लिखते हैं कि 'सर्वप्रथम कार्य, जिसके द्वारा सरकार अपने को वास्तव में समाज की प्रतिनिधि संस्था बनाती है-समाज के नाम में उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार कर लेना है। यही उसका अंतिम स्वतंत्र कार्य भी है। कुछ ही समय के पश्चात्, सामाजिक जीवन में राष्ट्र का हस्तत्तेप स्रनावश्यक हो जाता है, स्रौर तब सरकार स्वयं ही नष्ट हो जाती है। तब मनुष्यों के शासन का स्थान वस्तु ख्रों ख्रौर उत्पत्ति की कियाओं का प्रवन्ध ले लेता है। सरकार की नष्ट नहीं किया जाता, वह स्वयं ही लुप्त हो जाती है। 'इसी विषय पर वैवेल लिखते हैं कि वर्गीय शासन पर अवलम्बित समाज के लिये राष्ट्र का संगठन नितान्त आव-श्यक है। जिस च्राण व्यक्तिगत सम्पत्ति के नष्ट होने से वर्गीय शासन नष्ट हो जाता है, उसी चारण राष्ट्र के अस्तित्व की न तो कोई आवश्यकता ही 'ऐसा शासन प्रवन्ध ऋावश्यक है जिसके श्रंतर्गत सभी सामाजिक कार्य श्रा जावें । हमारी म्यूनिसिपलिटयाँ इसका एक वहुत प्रभावशाली श्राधार है। स्थानीय शासन-प्रवन्ध (Local administration) के ऊपर केन्द्रीय शासन-प्रवन्ध होना ज़रूरी हैं जिसका टहेर्य शासन करना

नहीं, वरन् प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त कार्यों को संचालित करना होना चाहिये।'

इन उद्धरणों से दो बातें मालूम पड़ती हैं। एक तो यह कि ये महापुरुव राष्ट्र शब्द का प्रयोग प्रचित्त अर्थ में नहीं, वरन् संकीर्ण अर्थ में कर रहे हैं; और दूसरी यह कि इसी अर्थ में, राष्ट्र के अ्रंत हो जाने के पश्चात् प्रबन्धकारिणों समिति का होना आवश्य 'होगा। यह बहुत साधारण भावना है। बिना किसी संस्था के प्रबन्ध हो ही कैसे सकता है ! इसिलये प्रचित्त भाषा में, मार्क्सवादियों के कथनानुसार, राष्ट्र की सत्ता तो क़ायम रहेगी, पर उसके रूप तथा कार्यों में अवश्य परिवर्तन हो जायगा।

समाजवाद में राष्ट्र का लोकतंत्र ( Democratic ) रूप होगा। समाज के सब सदस्यों के हित की बातों में सभी का मत लेना चाहिये। बिना लोकतंत्रवाद के समाजवादी राष्ट्र का होना असम्भव है। फिर वर्तमान काल में लोकतंत्रवाद की ओर हर एक का विशेष भुकाव है। इस भुकाव को व्यक्तिगत सम्पत्ति रोकती है। जब व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट हो जायगी, तब इसके मार्ग से बाधा हट जायगी और लोकतंत्रवाद के स्थापित होने में विलम्ब न होगा।

समाजवादी लोकतंत्रवाद में केन्द्रीकरण के विनाश का श्रंश वहुत शक्तिशाली होगा। त्राजकल केन्द्रीय शासन श्रौर उसकी शाखा उच वर्गीय शासन (bureaucracy) के विरुद्ध विचार धारा फैल गई है। मनुष्यों ने त्रपनी इच्छानुसार त्रानेक छाटे-छोटे संघ स्थापित कर लिये हैं, जिनके उद्देश्य विभिन्न हैं, जो राष्ट्र को भिन्न-भिन्न प्रकार से विभा- जित कर देते हैं, उसके अनेक कार्यों को अपने हाथ में ले रहे हैं अरीर नागरिकों के हित के अनेकों कार्य कर रहे हैं। इन संघों का राज-नीतिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई विशेष महत्व नहीं; पर कम से कम यह स्पष्ट है कि व्यक्ति विशेष की इच्छा के प्रकटीकरण का अत्यंत प्रभावशाली साधन, मानवीय साहचर्य की ताज़गी और मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की योग्यता, अब राष्ट्र में नहीं, वरन् छोटे छोटे भिन्न-भिन्न प्रकार के संघों में है।

समाजवादी राष्ट्र की सहायता से नहीं, वरन् इन्हीं संघों के द्वारा श्रपना उद्देश्य श्रीर कार्य क्रम पूरा करना चाहते हैं। राष्ट्र इतना बड़ा है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति ऋपनी इच्छा प्रकट नहीं कर सकता। समाज में कार्यशील शक्तियाँ इतनी विस्तृत हैं, सरकार का ढाँचा इतना टेढ़ा-मेढा तथा बढा-चढा है, घटनात्रों को निश्चित करनेवाले कारण इतने कठिन हैं कि उन पर श्रिधिकार करना तो जहाँ तहाँ रहा, उनको सम-भाना ही दुस्तर है। इस प्रकार के कुंचित सामाजिक संगठन के सामने व्यक्ति निस्सहाय तथा शक्तिहीन-सा मालूम पड़ता है। मनुष्यों में यह विश्वास होने लगता है कि वे शक्तिहीन हैं ख्रौर उनकी इच्छास्रों का होना या न होना समाज के विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता । इस-लिये यदि सामाजिक कार्यों में मनुष्य का विश्वास पुनः जायत किया जाय. तो राष्ट्र को विभक्त करके उसके कार्यों को बाँट देना चाहिये। एक व्यक्ति को बहुत से संघों का सदस्य होना चाहिये जिनको उत्पत्ति सम्बन्धी श्रौर स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यकारिगा शक्ति हो, जिससे वह यह श्रनुभव कर सके कि समाज उसके लिये है श्रीर समाज की घट-

नाएँ तथा विधान उसके हाथ में हैं। अराजकतावादी का भी यही उद्दश्य रहता है; तभी तो वह कहता है कि समाज छोटे-छोटे संघों के उत्थित ढंग (hierarchy) के आधार पर संगठित करना चाहिये; यह साधा-रण संघ से प्रारम्भ होकर कठिन की आरे कियाशील होना चाहिये।

पर ऐसे समाज में वर्तमान राष्ट्र की तरह एक केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी समस्याएँ राष्ट्रीय आधार पर हल की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक मनुष्य के कार्य अथवा एक बस्ती के कार्य अन्य व्यक्तियों अथवा बस्तियों को प्रमावित करते हैं, और यह निश्चित करने के लिये कि यह दूसरों के लिये हानिकारक नहीं है, एक केन्द्रीय संस्था आवश्यक प्रतीत होती है।

समाजवादी राष्ट्र के कार्यों में बहुत परिवर्तन होंगे। राष्ट्र के जो कम से कम कार्य हैं, जैसे शांति स्थापित करना, क़ानून के उल्लङ्घन करने-वालों को दंड देना ख्रौर ख्रांतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का संचालन करना ख्रादि, उनको तो समाजवादी राष्ट्र पूँजीवादी राष्ट्र की हो तरह संचालित करेगा। पर इनके ख्रतिरिक्त पूँजीवादी राष्ट्र का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति की रच्चा करना है। समाजवाद के ख्रंतर्गत व्यक्तिगत सम्पत्ति केवल नाम-मात्र को रह जायगी। इसलिये उसकी रच्चा करना राष्ट्र का कोई प्रमुख कार्य नहीं रहेगा। उस समय राष्ट्र के दो मुख्य कार्य होंगे। एक तो समष्टि की स्वतंत्रता के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क़ायम रखना—दूसरे शब्दों में, व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों की शोषण से रच्चा; ख्रौर दूसरे, राष्ट्रीय सम्पत्ति का शासन ख्रौर विधान। लोकतंत्रवादी राष्ट्र समाज का ऐसा ख्रासान संगठन है, जो ख्रपने सदस्यों के सले के लिये

सामृहिक रूप से कार्य करता है।

समाजवाद के ग्रांतर्गत इस प्रकार जो राष्ट्र वनेंगे वे एक दूसरे के साथ भाई-भाई की तरह शांतिपूर्वक रहेंगे। ग्राधिकतर ग्रांतर्राष्ट्रीय युद्ध वाज़ारों पर ग्राधिकार करने के उद्देश्य से किये जाते हैं। समाजवाद इस संघर्ष की जड़ ही उखाड़ देता है, इसिलये वह युद्धों का होना ग्रासम्भव वना देता है। जातियों का पूर्णरूप से एकाकीकरण होना तो कठिन है क्योंकि भाषा, संस्कृति, ग्राधिक तथा सामाजिक ग्रावस्थाओं का ग्रांतर मिटाया नहीं जा सकता। ऐसी दशा में कभी कभी एक एक दूसरे में भेद भी उत्पन्न हो जायँगे जिनका फैसला करने के लिये ग्रांतर्राष्ट्रीय-समक्तीता-संघ को स्थापना की जायगी। पर इस संघ का काम बहुत थोड़ा होगा। समाजवाद का ग्रार्थ राष्ट्र में लोक-तंत्रवाद का ग्रार संसार में ग्रांतर्राष्ट्रीय-संघ का स्थापता होना है।

### अध्यायं १२

## समाजवादी राष्ट्र का ऋार्थिक रूप

समाजवाद का केन्द्रित लक्ष्य शोषण का ऋंत करना है। इस कारण वह शोषण के साधनों का ऋंत कर देना चाहता है। उत्पत्ति ऋौर विनि-मय के ऐसे साधनों का, जिनके द्वारा शोषण किया जाता है, राष्ट्रीकरण कर देना उसका प्रमुख राष्ट्रीय कार्य है।

कुछ विद्वान् यह जिखने के ऋादी हो गये हैं कि समाजवादी राष्ट्र उत्पत्ति स्त्रीर विनिमय के कुल साधनों का राष्ट्रीकरण करना चाहता है। इस कथन के अनुसार उपभोग के माल के अतिरिक्त और कहीं भी व्यक्ति-गत सम्पत्ति नहीं रहेगी। कुछ असमाजवादी तो यहाँ तक कह डालते हैं कि समाजवादी उपमोग के साधनों का भी राष्ट्रीकरण कर देंगे । परन्तु यह कहना युक्ति-युक्त नहीं । इन समस्त साधनों का राष्ट्रीकरण कर देने की -बात हास्यास्पद तथा श्रनुपयुक्त है । भला ऐसा कौन सा देश होगा जिसके मनुष्य साग-भाजी लाने वाली टोकरियों श्रौर तरकारी काटने वाले चाकुत्रों का राष्ट्रीकरण करने के लिये क्रांति या आन्दोलन करें ? समाज-नाद उत्पत्ति के प्रमुख साधनों का राष्ट्रीकरण करेगा जो शोषण के साधन हैं। यदि कोई वस्तु शोषण में सहायक नहीं है, तो वह व्यक्तियों के अधिकार में ही रहेगी। मार्क्स और ऐंगिल्स लिखते हैं कि "तुम यह देखकर कि हमारा विचार व्यक्तिगत सम्पत्ति को नष्ट कर देना है, भयभीत भीत होते हो। परन्तु तुम्हारे वर्तमान समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति जन-संख्या के लगभग के नाग से नष्ट कर ही दी गई है। कुछ मनुष्यों के हाथ में इसका ऋधिकार होने का तात्मर्य यह है कि शेष 🐾 जन-संख्या के लिये इसका कोई ऋरितत्व नहीं है। हम सम्पत्ति के इस रूप को मिटाना चाहते हैं जिसके ऋस्तित्व की प्रधान शर्त एक वहुसंख्यक जनता को सम्पत्ति के व्यक्तिगत ऋधिकारों से वंचित रखना है। इसलिये तम हमें बुरा-भला कहते हो। " समाजवाद किसी व्यक्ति को समाज की उत्पत्ति के उचित प्रयोग से वंचित नहीं रखता। जो कुछ यह करता है वह केवल यही है कि यह व्यक्ति-विशेष को, दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित करके, उनके परिश्रम से स्वयं ऋनुचित लाभ उठाने से रोकता है। . एक दूसरी भ्रान्त-भावना यह फैली हुई है कि समाजवादी राष्ट्र की उत्पत्ति के कुल साधनों पर ऋधिकार करके व्यक्तिगत व्यवसाय (Private industry) का नाम-निशान मिटा देना चाहते हैं। छोटे से • छोटे काम से लेकर वड़ी से वड़ी चीज़ सब सरकार पैदा करेगी। पर यह वात भी एकदम सत्य नहीं । व्यक्तिगत व्यवसाय का एक ऐसा चेत्र है जहाँ उसे ऋदितीय सफलता पास होती है श्रीर जहाँ वड़े पैमाने की मिलें श्रीर कारख़ाने नहीं टिक सकते । ऐसे स्थान पर व्यक्तिगत व्यवसाय ही सर्व श्रेष्ठ है, श्रीर यहाँ समाजवादी सरकार हस्तचेष नहीं करेगी। उदा-हरणांर्थ, ग्राधिक मूल्यवाली सिन्क की साड़ी ग्रथवा ग्रन्य भोग-वित्तास संस्वन्धी पदार्थ जो व्यक्ति-विशेष की रुचि के अनुकूल हैं कारख़ानों में उतने सस्ते पैदा नहीं हो सकते जितने सस्ते कि जुलाहे त्रादि बना लेते हैं। मान जीजिये कि समाजवादी राष्ट्र में एक ग्रादमी ग्रयनी टोपियों

को जोड़ जोड़ कर एक पतलून बनाना चाहता है। ऐसा काम राष्ट्रीय कारख़ाने तो करते नहीं। इसलियेया तो वह उसको स्वयं बनाये या किसी ग्रम्य व्यक्ति को रुपया देकर बनवाये। भला समाजवादी सरकार को इसमें क्या ग्रापित्त हो सकती है ? बनवाने वाला शोषण कर ही नहीं सकता क्योंकि यदि बनानेवाला यह समभता है कि उसे इस काम में कम मज़दूरी मिल रही है, तो वह सरकारी कारख़ानों में जाकर काम करेगा। यदि वह ख़ुशी से कम मज़दूरी ले या उसे बनवाने वाला श्रिधक मज़दूरी दे, तो सरकार को बीच में पड़ने का कोई कारण नहीं; क्योंकि यहाँ शोषण का कोई प्रश्न ही नहीं।

व्यक्तिगत व्यवसाय तो समाजवादी राष्ट्र में उन्नतिशील होंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यवसाय भी संचालित किये जायँगे जो इच्छानुसार सहकारिता के त्राधार पर चलाये जा सकते हैं त्रीर इस रूप में त्रान्य रूपों से त्राच्छे होते हैं। इस प्रकार समाजवाद के त्रांतर्गत तीन प्रकार के व्यवसाय होंगे:—

- (१) सरकार द्वारा चलाये जाने वाले व्यवसाय;
- (२) इच्छानुसार सहकारिता द्वारा संचालित किये जाने वाले व्यवसाय; तथा
- (३) व्यक्तिगत व्यवसाय।

श्रव हम वितरण के प्रश्न पर विचार करेंगे। समाजवादी राष्ट्र में भूमि, पूँजी, श्रमी श्रीर संगठन के सहयोग से जो सम्पत्ति पैदा होगी, वह कैसे बाँटी जाय १ इस सम्पत्ति के भागाधिकारी मुख्यतः मज़दूर ही होंगे। क्योंकि समाजवादी राष्ट्र में सरकारी व्यवसाय ही सब से श्रिधिक व्यापक होंगे। इस पहलू का समाजवादियों ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। वितरण तीन मुख्य रीतियों में किया जा सकता है: (१) सब व्यक्तियों की कार्य-तत्परता तथा श्रावश्यकता श्रों पर ध्यान न देकर, समान विभाजन; (२) मनुष्यों की श्रावश्यकता श्रों के श्रनुसार वितरण श्रीर (३) उनके कार्य के श्रनुसार वितरण

समान विभाजन वाले सिद्धान्त का कोई भी आधुनिक समाजवादी सम्प्रदाय समर्थक नहीं। हाँ, कैवेट (Cabet) ने अवश्य इस सिद्धान्त का बहुत ज़ोरदार शब्दों में समर्थन किया था। उन्होंने लिखा था कि उन लोगों को दंड देना किसी प्रकार से न्याय-संगत नहीं होगा जिनको भाग्य ने ठीक-ठीक सुविधायें प्रदान नहीं की हैं। इसलिये उनके भाग को दूसरे मनुष्यों को देना जो अधिक चतुर तथा योग्य हैं, उचित नहीं। इसीलिये उनका मत है कि सबको समान भाग मिलना चाहिये। इस विश्वास को नैतिक अथवा चारित्रिक दृष्टिकोण से भले ही उचित कहा जा सके, पर यह कियात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि यह मनुष्यों को काम करने के लिये कोई आवर्षण नहीं प्रदान करता।

त्रावश्यकतात्रों के अनुसार वितरण समिष्टवादियों का सिद्धान्त है। उनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार धन देने के स्थान पर उसकी आवश्यकता के अनुसार धन देना अधिक युक्तियुक्त होगा। पर अन्य समानवादी इसे दो कारणों से अक्रियात्मक समभते हैं। पहले तो यह काम करने के लिये कोई आकर्षण नहीं प्रदान कर सकता जैसा कि पहले सिद्धान्त के विषय में भी सत्य है। दूसरे, मनुष्य की आवश्यकताएँ इतनी अनिश्चित, विभिन्न तथा परिवर्तनशील होती।

हैं कि उनके आधार पर कोई निश्चित वितरण-प्रणाली नहीं बनाई जा सकती। इसलिये कार्य के अनुसार धन-वितरण करना ही अधिकांश समाजवादियों का सिद्धान्त है।

जहाँ तक मेरा विचार है ये तीनों सिद्धान्त विरोधात्मक नहीं बिल्क एक दूसरे के पूरक हैं। समाजवाद की स्थापना होने पर सब से पहले कार्य के अनुसार वितरण करना पड़ेगा। उसके पश्चात् समय की प्रगति के साथ-साथ जब मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति होगी, जब उनमें त्याग की भावना प्रौढ़ होगी, तब आवश्यकता के अनुसार वितरण का सिद्धान्त आसानी से लागू हो सकेगा। यह समष्टिवाद के विकास का सोपान होगा। इसके पश्चात् जब आध्यात्मिक उन्नति और बढ़ेगी, तब समान वितरण का सिद्धान्त लागू किया जा सकेगा। यह अराजकतावाद का सोपान होगा।

समाजवाद में बेंकारी का श्रंत हो जायगा। 'समाजवादी राज इस वात का जिम्मा लेगा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को काम दिया जायगा, कोई वेकारी के कारण नंगा भूखा न रहने पायेगा। जब तक काम नहीं दिया जाता तब तक उसका भरण-पोषण सरकारी कोष से होगा। पर काम देने का तात्पर्य वैसा काम देना नहीं है जैसा हमारे देश में कभी-कभी कहत के ज़माने में दिया जाता है। काम इतना लिया जायगा जितना स्वास्थ्यकर हो। यह भी ध्यान में रखना होगा कि देश के सब लोगों को काम देना है, श्रतः किसी एक श्रादमी से बहुत काम कराने का फल यह होगा कि दूसरों की बारी न श्रायेगी। काम श्रिधक न होने से सब के पास पर्यात श्रवकाश रहेगा। '\* श्रवकाश व्यतीत करने के लिये सरकार शिद्धा,

<sup>ं</sup> अश्री सम्पूर्णानन्द, 'समाजवाद', पृष्ठ २५१-२५२

श्रन्छे-श्रन्छे भाषण, थिएटर, पार्क, पुस्तकालय श्रौर चित्रागार श्रादि का प्रबन्ध करेगी।

समाजवादी राष्ट्र में अरुचिकर श्रीर भयानक काम कौन करेगा ? उदाहरणार्थ मेहतर का काम किसे दिया जायगा ? ऐसे प्रश्न बहुधा किये जाते हैं और काल्पनिक समाजवादियों ने इस समस्या को सुलकाने के लिये बड़े बड़े नुस्खे बताए थे। परन्तु ऋाधुनिक समय में यह कोई कठिन समस्या नहीं होनी चाहिये। समाजवादी कहते हैं कि यदि हम वैज्ञानिकों को ऐसी मशीनें खोजने के लिये संलग्न करें स्त्रीर महायता दें जो गंदा काम कर सकें, तो ऐसी मशीनों के त्राविष्कार होने में देर न लगेगी। पहले इंगलैंड में कारख़ानों की ऊँची-ऊँची चिमनियों को साफ़ करने के लिये छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ नियुक्त किये जाते थे। यह काम वहुत गंदा श्रौर भयानक था। इसलिये इसके विरुद्ध श्रान्दोलन हुश्रा श्रौर सरकार को यह प्रथा रोकने के लिये क़ानून बनाने पर बाध्य होना पड़ा। शीव्र ही इस काम को करने के लिये मशीनों का त्राविष्कार हुन्ना। इस प्रकार संसार के ऋत्यन्त गंदे, भद्दे ऋौर भयानक काम साफ्र-सूथरे ऋौर सुरक्षित बनाये जा सकते हैं, वशर्ते कि जाति की सुजनात्मक प्रतिभा को ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय।

बहुत से लोगों को भ्रांति है कि समाजवाद में मुद्रा का प्रयोग वन्द हो जायगा; उसके स्थान पर श्रमी के चैक प्रयुक्त होने लगेंगे। ऐसा करने या न करने के विषय में समाजवाद मौन है, क्योंकि यह समाज-वाद का कोई सिद्धान्त नहीं। इस समस्या का हल करना तो उपयो-गिता पर निर्भर है। जो वस्तु विनिमय के माध्यम होने का कार्य सबसे

#### अध्याय १३

## समाजवादी राष्ट्र में धर्म, कुटुम्ब, आदि

समाजवादी राष्ट्र में धर्म, कुटुम्ब, विवाह त्रादि की कैसी प्रथा होगी ? इस विषय में लोगों में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। श्रसमाजवादियों का ज़्याल है कि समाजवादी धर्म ऋौर धार्मिक विश्वास के विरुद्ध हैं। परन्तु यह धारणा निर्मूल है। समाजवाद का धर्म इत्यादि से कोई ख़ास प्रयोजन नहीं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने श्रीमती प्रेमा वहिन को एक पत्र में लिखा था कि ''विवाह स्त्रीर स्त्री स्रथवा पुरुष सम्बन्धी प्रश्नों से समाजवाद का क्या ताल्लुक़ १ बहुत व्यापक ऋर्य में समाजवाद जीवन की एक फ़िलासफ़ी है ऋौर इसलिये जीवन के सभी पहलुऋों को इसके दायरे में गिना जी सकता है। लेकिन साधारण तौर पर यह एक अप्रार्थिक सिद्धांत माना जाता है। जब मैं समाजवाद की बात कहता हूँ तो मेरा मतलव उस त्रार्थिक सिद्धांत से होता है। श्रीर मेरी राय में धर्म, विवाह अथवा नैतिकता की बातों को इससे सम्बद्ध करना वेहूदा है।" असमा-जवादियों की भ्रांति कम्यूनिस्ट मैनिफैस्टो के निम्नलिखित लेख पर आधा-रित है, ''क़ानून, सदाचार श्रीर धर्म सामान्य जनता के लिये पूँजीप-तियों की रूढ़िगत भावनाएँ हैं जिनके आधार पर उनके बहुत से स्वाथों की सिद्धि होती हैं।" इस कथन का यह तात्पर्य नहीं की धर्म स्वयं बुरी वस्तु है। यह बहुत उत्तम वस्तु हो सकती है; परन्तु पूँजीवादी समाज ने इसे दूषित कर डाला है। पूँजीपित पुजारियों श्रीर धर्म के ठेकेदारों को आर्थिक सहायता देते हैं जिससे वे उस धर्म का प्रचार करें जो

उन्हें शोषण करने में सहायता दें। वे मनुष्यों में ये विचार फैलाते हैं कि उनकी दरिद्रता परमात्मा की देन है, पूँजीपित अत्यंत धर्मात्मा होते हैं क्यों कि वे मंदिर तथा धर्मशालाएँ बनवाते हैं, आदि। यदि वे ऐसा न करें तो उनको आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया जाय। समाजवाद इस दोष को दूर करना चाहता है। वह पुजारियों के पद का अंत कर देना चाहता है। समाजवादी किसी भौति के धर्म के विरोधी नहीं। जर्मनी के सामाजिक लोकतंत्रवाद ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया था कि धर्म से मनुष्य का व्यक्तिगत सम्बन्ध है जिससे समाज का सामूहिक रूप में कोई विरोध नहीं। समाजवाद का मत धर्म के विचारों से परे है। इसमें हिन्दू मुसलमान, ईसाई, यहूदी—सभी धर्म के स्त्री-पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर उन्नति के मार्ग की आर अग्रसर हो सकते हैं।\*

कुछ मनुष्यों की यह धारणा है कि समाजवादी स्त्रियों श्रीर बचों का राष्ट्रीकरण कर देंगे अर्थात् ये किसी व्यक्ति-विशेष के अधिकार में नहीं होंगे, वरन् अन्य वस्तुओं की भाँति राष्ट्र की—समस्त व्यक्तियों की— सम्पत्ति होंगे। इसलिये विवाह और कुटुम्ब सम्बन्धी प्रथाओं का अंत हो

<sup>\* &</sup>quot;समाजवादी धर्म के प्रति क्या करेंगे ?—जहाँ तक धर्म का अर्थ मनु-प्रोक्त धृतिज्ञमादि दशलज्ञणात्मक वस्तु से है वहाँ तक कोई चिन्ता की बात नहीं है। वह तो सचमुच सनातन है। पर वैष्णव, शैव, शाक्त, इस्लाम ईसाई मत, हीनयान, आदि सम्प्रदायों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। इनकी क्या गित होगी इस सम्बन्ध में इतना निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि समाजवादी राज में उपासना में वाधा नहीं डाली जायगी। यह भी तय है कि सम्प्रदाय की आड़ में जो अनाचार- होते हैं या विशाल सम्पत्तियाँ थोड़े से व्यक्तियों के भोग की सामग्री बन जाती हैं उन पर रोक होगी।"—श्री सम्पूर्णानंद, "गांधीवाद: समाजवाद", पृष्ठ १७१-१७२

जायगा । यह विचार पूर्णतः मिथ्या है । विवाह एक उदात्त संस्था है । स्त्री ग्रौर पुरुष में प्रेम होना प्रकृति का नियम है। विवाह इसी प्रेम का सामाजिक स्वीकरण है। इससे समाजवाद को क्या आपित हो सकती है ? समाजवादी विवाह-प्रणाली के दोपों को दूर करना चाहते हैं। वे बालविवाह का निषेध कर देंगे। दहेज प्रथा को इतिश्री हो जायगी। शारी-रिक तथा मानसिक दोपों ग्रौर घातक वीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के विवाह को रोक देंगे। चे तलाक की प्रथा को कठिन बना देंगे जिससे नित्य-प्रति तलाक़ें न दी जाया करें। वेश्या सहगमन को नियम के विरुद्ध ठहराया जायगा। समाजवादियों का तो विश्वास है कि कुटुम्ब समस्त सामाजिक संस्थात्रों में सबसे ऋधिक स्थायी है, तथा व्यक्ति ऋौर समाज पर ऋत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुऋा है। वे कहते हैं कि प्ँजीवाद ने कुटुम्य से भावनात्मक पर्दा हटा दिया है श्रौर पारिवारिक सम्बन्ध को केवल धन की वस्त बना दिया है। वे ऋाधिक ऋवस्था की उन्नति करके पारिवारिक सम्बन्ध की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करना चाहते हैं।

समाजवादी वचीं का राष्ट्रीकरण नहीं करना चाहते, श्रीर न उन पर माता-पिता का श्रिधकार ही कम करना चाहते हैं। वच्चे ही पारिवारिक जीवन को श्रानन्दमय बनाते हैं। उनको छीन लेना पारिवारिक सुख की श्रात्मा का गला घोंटना है। जहाँ वच्चों के माता पिता ऐसे कार्य करते हैं जो उनके वचों के लिये श्रहितकर हों, वहाँ समाजवादी राष्ट्र श्रवश्य हस्तचेप करेगा। वह उनके खिलाने पिलाने तथा शिचा देने तक का उत्तरदायित्व भी श्रपने ऊपर उस समय के लिये ले लेगा जब तक कि वे जीवन में स्थाथी रूप से प्रवेश न करें।

#### अध्याय १४

## समाजवाद की रीतियाँ-विकासवाद श्रोर क्रान्तिवाद\*

समाजवादी पूँजीवाद को दोषपूर्ण बताते हैं झौर इस बात की घोषणा करते हैं कि उसके स्थान पर एक नवीन सामाजिक प्रणालीं का स्थापित करना स्रावश्यक है। माबी सामाजिक प्रणाली कैसी हो, इसका भी वे चित्र देते हैं। इन बातों की हम समीक्षा कर चुके हैं। स्रब प्रश्न यह है कि समाजवादी राष्ट्र का स्थापन किस प्रकार हो।

इस विषय में समाजवादियों में बहुत मतभेद है। कुछ समाजवादी पूँजीवाद के दोषों से इतना उकता गये हैं, श्रौर वर्तमान उन्नित की धीमी प्रणाली से इतने श्रसंतुष्ट हैं कि उनकी राय में वर्तमान समाज को पूर्ण रूप से बदल देने पर ही उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। साम्यवादी, श्रराजकतावादी, गिल्डसमाजवादी श्रौर सिन्डीकैलिस्ट का विश्वास है कि वैधानिक तरीक़े समाजवाद के स्थापन में कभी भी सफल न हो सकेंगे। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए सीधा मार्ग ही श्रहण करना पड़ेगा। यदि वैधानिक तरीक़े सफल भी होंगे तो युगों के पश्चात्। यही परिणाम कांति से एक दिन में हो सकता है। इसलिए वे क्रांति शीव्रगामी बनाने के लिये उत्सुक दीख पड़ते हैं। इस प्रकार का समाजवाद 'क्रांतिकारी समाजवाद' कहलाता है।

<sup>\*</sup>Evolution & Revolution

नर्म दल के समाजवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते । वे कहते हैं कि हमारा त्रान्दोलन क्रांतिकारी इसलिए नहीं कहलाता कि सामा-जिक परिवर्तन के लिए हम क्रांति को त्रावश्यक समभते हैं, विलक इस-लिए कि जिस सामाजिक रूपातर का हम समर्थन करते हैं वह क्रांतिकारी है। इस क्रांति का सम्बन्ध परिवर्तन से है, परिवर्तन की रीति से नहीं; यह कार्य है, कारण नहीं । उनकी राय में शांतिमय सुधार ऋौर प्रगति-शील वैधानिक तरीकों से ही समाजवाद स्थापित हो सकता है। रैमज़े मैक्डानल्ड लिखते हैं कि क्रांति कभी समाजवाद को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि जिस परिवर्तन का समाजवादी समर्थन करते हैं, यह ऐसा है जो समाज के प्रत्येक श्रंग पर प्रभाव डालेगा, श्रीर इस्लिए वह श्रवश्य ही व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में होना चाहिये। सरकार की वाह्य तथा सामान्य वस्तुत्रों में क्रांति के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। उदा-हरणार्थ, किसी देश में प्रजातन्त्रवाद (Republic) श्रथवा साम्राज्य-वाद का स्थापन, मनुष्यों का शक्ति प्रदान करना ऋथवा राजनीतिक दासता में रखना आदि वातों का निर्ण्य तलवार के द्वारा हो सकता है। परन्तु इस प्रकार का परिवर्तन, जो धन की उत्पत्ति तथा राष्ट्रीय स्त्रौर अन्तरांष्ट्रीय यातायात की प्रक्रियात्रों का पुनर्विधान कर सके, जी नौकरी श्रीर वेतन के सम्बन्ध को न्यायपूर्वक स्थापित कर सके, श्रीर जो उस श्रार्थिक संगठन को नष्ट कर सके जिसके द्वारा एक श्रोर तो श्रसंख्य धन उत्पन्न होता है और दूसरी श्रोर दरिद्रता का साम्राज्य होता है, यह ऐसा परिवर्तन नहीं है जिसकी उन्नति के लिये क्रांति से सहायता मिल सके। \*

<sup>\*</sup> देखरे MacDonald. The Socialist Movement, pp 103-104

इस विचार-धारा को विकासवाद (क्रांतिकारी विकासवाद) कहा जाता है।

विकासवादी और क्रांतिकारी दल, दोनों ही मार्क्स को अपना गुरु मानते हैं। क्रांतिकारियों के नेता लैनिन का मत था कि मार्क्स कहर क्रांतिकारी थे। वे प्रमाण में कम्यूनिस्ट मैनिफैस्टो को उद्धृत करते हैं; "साम्यवादी अपने विचार तथा उद्देश्यों को छिपाने से घृणा करते हैं: वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनके लक्ष्य समस्त वर्तमान सामाजिक अव-स्थाओं को पलट देने से ही सिद्ध हो सकते हैं। शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति से भयभोत हो जाँय।" लैनिन इसे मार्क्स की सच्ची शिद्धा सम-भते हैं।

विकासवादियों के नेता कॉर्ल कात्सकी हैं। वे कहते हैं कि मार्क्स प्रारम्भ में क्रांतिकारी ही थे; पर जब उन्होंने सन् १८८४ ई० में फ्रांसीसी क्रांति की रोमांचकारी घटनात्रों को देखा तो उनका हुदय बहुत द्रवित हुआ श्रौर वे विकासवादी सिद्धांत को मानने लगे। वे इस वात पर जोर देने लगे कि समाज स्थिर नहीं वरन् क्रियाशील ग्रौर विकासात्मक है। त्राखेट-युग, प्रस्तर-युग, कृषि-युग, सामन्तशाही, शिल्प-युग त्रौर फिर व्यवसायवाद ऋथवा पूँजीवाद का उदय हुआ। इसी प्रकार पूँजीवाद के पश्चात् समाजवाद आविगा । इस स्वाभाविक विकास को कियात्मक रूप देने के लिए हमें वैधानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिये। इसी-लिए उन्होंने १८५० ई० में साम्यवादी संघ (Communist League) की कार्यकारिणी सभा से पद-त्याग कर दिया, क्योंकि संघ के सदस्य "क्रांतिकारी विकास" के स्थान पर "क्रांति" शब्द लिखने पर जोर दे रहे थे। कार्ल कात्सकी के ऋनुसार लैनिन के विचार मार्क्स की शिचा

ं कें विरुद्ध हैं।

पर सत्य क्या है ? मार्क्ष विकासवादी थे या क्रांतिकारी ? क्या इन दोनों दलों में किसी प्रकार समभौता नहीं हो सकता ? बात यह है कि प्रत्येक देश की अवस्था भिन्न हुआ करती है । इसलिए एक देश में विकासवाद का मार्ग ग्रहण करने से समाजवाद स्थापित हो सकता है; पर दूसरे में क्रांति की आवश्यकता हो सकती है । रूस में समाजवाद का विना क्रांति के स्थापित होना सम्भव ही नहीं था । यदि समाजवाद किसी प्रकार सफल हो सकता था तो केवल क्रांति के द्वारा, क्योंकि ज़ार के स्वेच्छाचारी शासन में शांतिप्रिय सुधारों के लिए कोई स्थान नहीं था । अप आधुनिक इंगलैंड में, जहाँ पार्लियामेंट-प्रणाली का काफ़ी ज़ोर है और जहाँ अभी मज़दूर सरकार का स्थापन भी हो चुका है, विकासवाद का मार्ग ही उचित है । इसलिए अंग्रेज़ी समाजवादी—फैबियन्स (Fabians)—विकासवादी हैं ।

<sup>\*</sup>देखिए Paul Miliukov, Bolshevism

### चौथा भाग

## समाजवाद के विभिन्न रूप मार्क्सवाद

#### अध्याय १५

### समाजवाद के रूप

समाजवाद के ग्रादर्श, उद्देश्य ग्रौर उन्हें कियात्मक रूप देने की रीतियों में भिन्न भिन्न सम्प्रदाय के समाजवादियों में काफ़ी मतभेद है। इसलिये समाजवाद के प्रत्येक रूप का विवेचन किये बिना समाजवादी लेखक का कार्य अधूरा-सा रह जाता है। हमारा उद्देश्य इस पुस्तक में श्राधिनिक समाजवाद पर विचार करना है। इसिलये हमने कार्ल मार्क्स के पूर्व के समाजवादियों को छोड़ दिया है। इनको काल्पनिक समाज-वादी कहते हैं। ये विस्तारपूर्वक एक ऐसे आदर्श जगत का चित्र खींचते, थे जो तत्कालीन सामाजिक प्रणाली के सभी दोषों से मुक्त हो। उनका भ्रम था कि कुछ समय वाद ही संसार में उनकी बनाई हुई प्रणाली स्थापित हो जायगी । स्पष्टतया उनके विचार कोरी कल्पना थे । कोई भी. व्यक्ति, चाहे वह कितना ही विद्वान् क्यों न हो, भविष्य के समाज का विस्तृत चित्रण नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करने का उपक्रम करेगा तो यह उसकी स्मनाधिकार चेष्टा होगी, स्मीर उसे सफलता मिलने की सम्भावना शुन्य के बरावर होगी। पर काल्पिनक समाजवादियों ने इस. प्रकार का कार्य करना ही अपना उद्देश्य समभा। यही नहीं, उनका यह विश्वास कि उनकी प्रणाली शीघ स्थापित हो जायगी, वचों का-सा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि पूँजीपति ऋपने ऋधिकार, लाभ तथा

भोग-विलास पर स्वयं ही क्यों कुठाराघात करेंगे। मज़ेदार बात तो यह है कि उन्होंने पूँजीपतियों के हित के विरुद्ध प्रणाली स्थापित करने के लिये उन्हीं से सहायता माँगी! श्राख़िर जो होना था, वही हुआ। काल्पनिक समाजवाद केवल ऐतिहासिक विषय रह गया। उसको व्यव-हारिक सफलता लगभग नहीं के बराबर मिली।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में काल्पनिक समाजवाद का पतन होने लगा श्रीर वैज्ञानिक समाजवाद उन्नत होने लगा । इसके नेता मार्क्स ऋौर ऐंगिल्स थे। इस वाद के कट्टर रूप को मार्क्सवाद कहते हैं। वैज्ञा-निक समाजवादियों ने भविष्य के राष्ट्र का निरूपण करने की त्रुटि नहीं की । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा करना श्रीचित्य की सीमा का उल्लंघन करना है। पर उन्होंने कहा कि पूँजीवाद का स्रांत स्रवश्य होगा, क्योंकि विकास ऋौर परिवर्तन संसार के नियम हैं। इतिहास की श्रार्थिक व्याख्या, श्रेणी-संघर्ष, श्रर्घ का श्रमी-सिद्धान्त श्रौर श्रितिरिक्तार्घ का सिद्धान्त मार्क्सवाद के आधार-स्तम्भ हैं। इनके आधार पर उन्होंने भविष्य को देखा ख्रौर बताया कि धीरे-धीरे पूँजी का केन्द्रीकरण होता जायगा। इसके फलस्वरूप एक ऋोर तो मज़दूरों की दरिद्रता बढ़ती जायगी जिससे वे क्रांतिकारी होते जायँगे ऋौर दूसरी ऋोर ऋार्थिक संकट पूँजीवाद की जड़ मज़बूत कर देंगे और एक दिन उज्ज्वल प्रात:काल में सर्वेद्दारावर्ग पूँजीपतियों पर विजय प्राप्त कर राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। मार्क्ष श्रीर ऐंगिल्स के मुख्य ग्रंथ 'कैपीटल' (Das Capital) स्रौर कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो (Communist Manifesto) हैं। पिछनी पुस्तक तो समाजवादियों की भगवद्गीता है।

कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन के लगभग पैंतीस वर्ष बाद, उदार समाजवाद के एक रूप, फैबियनिइम ( Fabianism ) का इंगलैंड में जन्म हुआ। फैबियंस का दर्शन रिकार्डों के किराये के नियम ( Law of Rent ) पर स्थिर है, ऋर्घ के अमी-सिद्धान्त पर नहीं । उनका विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन में मज़दूरों का तो हाथ रहेगा ही, पर उसमें मध्यम-वर्ग से भी सहायता मिल सकती है । इसिलये उन्होंने इस वर्ग के सदस्यों में समाजवाद का प्रचार करना प्रारम्भ किया। उद्योग-धंघों पर संयुक्त-संघों का बढता हुन्ना त्रधिकार. वैधानिक तथा कार्यकारिणी सभात्रों के पदों पर श्रमी की बढ़ती हुई शक्ति, सहयोगी समितियों, मज़दूर संघों तथा शिच्चा-सम्बन्धी श्रान्दोलंनों की उन्नति तथा सामाजिक जाग्रति का विकास—संचेप में राजनीतिक, स्रार्थिक, श्रीर बौद्धिक चेत्रों से समाज का लोकतंत्रवाद के श्रंतर्गत श्राने का चढता हुआ प्रयास देखकर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब समाजवाद श्राने वाला है। \* इस सम्प्रदाय के नेता बनीड शॉ, सिडनी वैव, श्रीमती बीग्रट्रिस वैव श्रीर श्रीमती ऐनी वेसेंट हैं।

फ़ैवियनवाद के साथ-साथ जर्मनी में वन्स्टाइन (Bernstein) के नेतृत्व में सुधारवाद (Revisionism) का जन्म हुआ। वन्स्टाइन ने मार्क्ष के सभी स्तम्मों की कड़ी आलोचना की, और समाजवाद में सुधार की आवश्यकता वतलाई तथा उसकी रेखाएँ खींची। उन्होंने समाजवाद को एक आदोलन की दृष्टि से देखा, न कि एक अकाट्य आदर्श की दृष्टि से। वन्स्टाइन के इस प्रयत्न की कहर मार्क्शवादियों ने निन्दा की।

<sup>\*</sup>देखिए Laidler, A History of Socialist Thought.

पर उसके स्थान पर समाज के नगर-सम्बन्धी कार्यों का भार लेने के लिये किसी नई संस्था को भी स्थापित करना चाहिये।

इसके पश्चात् संसार की अपूर्व घटना हुई। योरोपीय महायुद्ध आया। क्रांतियाँ आई। समष्टिवाद (Communism) रंगमंच पर कौतुक रचने लगा। योन्शेविड्म क्रांतिकारी विचार-धारा के एक नवीन तथा गंभीर अंग के रूप में संसार को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। . समष्टिवाद के पश्चात् अराजकताबाद का स्थापन होगा, ऐसा कुछ विद्वानों का विश्वास है। हम इस भाग में मार्क्षवाद, उदार समाज-वाद, फ़ैवियनिड्म, सिंडीकेलिड्म, गिल्ड-समाजवाद और अराजकताबाद का कम से वर्णन करेंगे। पर उसके रूपान पर समाज के नगर-ग्रम्थन्थी कार्यों का भार लेने के लिये किसी नई संस्था की भी स्थापित करना चाहिये।

इसके पश्चात् संसार की अपूर्व घटना हुई। बोरोपीय महायुद्ध आया। फोनियाँ आई। समध्याद (Communism) रंगमंच पर कीवृक रचने लगा। बोल्शेविङ्ग फ्रांतिकारी विचार-धारा के एक नवीन सभा गंभीर अंग के रूप में संसार की अपनी और आकर्षित करने लगा।

समध्याद के पश्चात् श्रशावकतायाद का स्थापन होगा, ऐसा कुछ विद्रानी का विश्यास है। हम इस भाग में भावस्थाद, उदार समाज-याद, क्षेत्रियनिष्म, सिटीकेलिष्टम, गिन्ड-समाजयाद श्रीर श्रराजकतायाद का कम से यर्गन करेंगे।

### अध्याय १६

## मार्क्तवाद

कार्ल मार्क्स ही समाजवाद के ऐसे प्रथम लेखक हैं जिनके ग्रंथ वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल आदर्श जगत् का ही वर्णन नहीं किया, वरन् उन्होंने यह भी बताया कि उस आदर्श जगत् का, किन-किन सीढ़ियों द्वारा, विकास होगा और क्यों होगा और इस विकास का आतरिक दर्शन क्या है। इस प्रकार उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद को जन्म दिया। उन्हीं के सिद्धान्त इस आदोलन के बौद्धिक आधार रहे हैं और अभी तक उनका व्यक्तित्व संसार के लाखों मस्तिष्कों पर अधिकार स्थापित किये हुये है।

यहाँ यह बता देना असंगत न होगा कि वैज्ञानिक समाजवाद की नींव डालने में तीन मनुष्यों का नाम लिया जाता है—मार्क्स, रोडबर्टस ग्रीर लासेली। परन्तु मार्क्स के अतिरक्त सामान्य रूप से माने गये अन्य लेखकों को हम छोड़ सकते हैं। रोडबर्टस प्रमुख रूप से एक दार्शनिक थे जिन्होंने समाजवादी सिद्धान्त को पारिभाषिक रूप दिया। वह कुछ-कुछ फेबिश्रन (Fabian) थे, रूढ़िवादी श्रथवा मोग-विलासवादी नहीं। यह तीन वाद-विवाद कि मार्क्स ने रोडबर्टस से बहुत से विचार चुराये या नहीं, कुछ मनुष्यों को चिणिक आनन्द प्रदान करता है। इनमें से तीसरे व्यक्ति लासेली थे जो वास्तविक क्रांतिकारी थे और जो एक भयं-

कर जीवन के पश्चात् भयंकर मृत्यु के भागी हुये; ग्रांत में ग्रत्यंत प्रसिद्ध । हुये, ग्रीर जार्ज मेरेडिथ ने उन्हें ग्रपने एक उपन्यास का प्रमुख पात्र वना कर ग्रमर कर दिया। परन्तु मार्क्स, पुरातत्व ग्रन्वेपकों को छोड़कर, ग्रन्य मनुष्यों द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिनिधि माने जाते हैं। द्वेष-पूर्ण ग्रीर ग्रन्यवस्थित राष्ट्र-प्रेम इस वात की ग्रीर संकेत कर सकता है कि मार्क्स ने ग्रंग्रेज समाजवादी सम्प्रदाय से जिसमें हाप्सिकन, थॉम्पसन ग्रीर व्रे ग्रादि सम्मिलित थे, बहुत कुछ प्रेरणा जो। रोडवर्टस के श्रनु-यायी शायद यह समकें कि उनके नेता को उचित श्रेय नहीं प्रदान किया गया। परन्तु ये ग्रिकिंचित्कर प्रश्न हैं। यह वात निर्विवाद सत्य है कि मार्क्स के पश्चात् समाजवाद पर उनका पूर्ण प्रभाव रहा, ग्रीर प्रत्येक समाजवादी सम्प्रदाय उनके सिद्धान्तों से प्रेरणा प्राप्त करता है।

वास्तव में, मार्क्सवाद ही इस समय समाजवाद का सब से अधिक प्रवावशाली समाजवाद का रूप है। यह केवल त्रस्त मज़दूरों के शोषण के नाश करने का दर्शन और साधन ही नहीं, वरने संसार के विद्वानों का भी इसी में संसार की समस्यायों का हल और शांति मिलती है। वेन्लेन (Veblen) का कथन है कि जो समाजवाद आंज आशायें तथा भय उत्पन्न करता है वह मार्क्सवादी समाजवाद है। अन्य किसी समाजवादी आन्दोलन से कोई भी भयभीत नहीं होता। सब देशों के समाजवादी मार्क्सवाद की और आकर्षित हो रहे हैं। जैसे ही कोई आन्दोलन सार्वजनिक, प्रौढ़ता और सजग अभिप्राय में उन्नति करता है, वैसे ही वह मार्क्सवाद का अधिकाधिक रूप-रंग ग्रहण करता जाता है। मार्क्स का समाजवाद में वही स्थान है जो ऐडम स्मिथ का अर्थशास्त्र में है। उनके

पूर्व के महापुरुषां ने उनके लिये माग तैयार किया, श्रीर उनके पश्चात् के विद्वान् उन्हें प्रारम्भिक-विन्दु (Starting Point) मानते हैं। कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुये लगभग ६० वर्ष व्यतीत होने को श्राये, परन्तु उनका प्रमाव पहले से श्रिधिक ही होता जाता है। 'श्राधुनिक समाजवाद मार्क्स हैं, श्रीर मार्क्स श्राधुनिक समाजवाद। इसके श्रितिरक्त समाजवाद का श्रीर कोई श्राधार नहीं।'

मार्क्स के विचार छोएं लेखों ने संसार में बहुत प्रभाव डाला है। परन्तु मार्क्सवाद के सिद्धान्तों के ठीक ठीक ठीक खर्थों में बहुत मतमेद है। इन्हीं विभिन्न अर्थों के अनुसार समाजवादियों के विभिन्न सम्प्रदाय बन गये हैं।

मार्क्सवाद के विषय में एक श्रीर बात बता देना श्रावश्यक है। वह यह है, कि मार्क्स ने जो बात लगभग श्रर्ध शताब्दी पूर्व लिखी थी, वह श्राज श्रद्धाः सत्य नहीं हो सकती। यह सोचना कि मार्क्स यदि श्राज जीवित होते तो वे वही बातें लिखते जो उन्होंने सन् १८४८ या १८५९, १८६७ या १८८३ ई० में लिखी थीं, मार्क्स के साथ श्रन्याय करना है। मार्क्स में परिवर्तन की पहचान बहुत बलवती थी। मार्क्स के समय श्रीर वर्तमान समय में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर हो गया है। कोई भी विचारक श्रपने समय के श्रागे नहीं देखता; श्रर्थात् उसके विचार उसी के समय के लिये उपयुक्त होते हैं, भविष्य के लिये पूर्णतः लागू नहीं होते। फिर भी वह ऐसी नीव डाल सकता है जो भावी संतान के लिये लाभप्रद हो। इसलिये यदि मार्क्स से हमें कोई लाभ उठाना है, तो हमको तोते की भाँति उनके वाक्यांशों को रटना श्रयवा उनके सिद्धान्तों

को दुहराना उचित नहीं, वरन् उन्होंने जो कुछ कहा श्रौर लिखा उसके श्राधार पर हमको भी श्रपनी भावी संतान के लिये कुछ करना चाहिए। श्र यदि हम केवल इस वात की श्रोर ध्यान दें कि उनके सिद्धान्त श्राज कहाँ तक लागू हो सकते हैं, तो हम श्रपनी समस्याश्रों पर कुछ भी प्रकाश न डाल सकेंगे; प्रत्युत श्रालोचना की श्रापत्ति में पड़ जायँगे। इन्हीं विचारों को मानकर श्राधुनिक समाजवादियों ने श्रार्थिक, राजनीतिक, एवं सामाजिक श्रवस्थाश्रों के परिवर्तन के साथ श्रिमिश्रित मार्क्सवाद में भी परिवर्तन करना श्रावश्यक समक्ता है। यह मार्क्स की मानहानि नहीं। मार्क्स का यह गौरव है कि उन्होंने जो कुछ लिखा यह श्राज भी मनुष्य-जाति की सहायता कर सकता है श्रीर उनके विचार मनुष्य के हित के लिये स्थायी नींव डाल सकते हैं।

### मार्क्सवाद के सिद्धान्त

हम मार्क्वाद को कुछ निश्चित सिद्धांतों में बांट सकते हैं। यदि हम सामाजिक क्रांति के पश्चात् समाज के संगठन पर विचार न करें (क्योंकि इस विषयपर मार्क्स ने श्रिधक नहीं लिखा, न तो इसका सम्यन्ध राजनीति से है, न स्त्रर्थशास्त्र से ही है श्रीर इसलिये मार्क्सवाद के चेत्र से परे है), तो मार्क्स के सिद्धांतों को हम मूल्य श्रीर लाभ (शोपण) के सिद्धान्त कह सकते हैं जिनका मूल इतिहास के विकास के एक ख़ास दृष्टिकाण में है श्रीर जो वर्तमान पूँजीवाद के च्य की भविष्यवाणी करता है। मार्क्षवाद के ६ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनमें से दो का इतिहास

<sup>\*</sup>देखिये G. D. H. Cole, What Marx Really Meant, pp. 8-10

से सम्बन्ध हैं, दो ऋार्थिक हैं जिनका मूल्य से सम्बन्ध है, ऋौर दो भविष्यवाणी के रूप में हैं।

- (१) मार्क्स के प्रथम सिद्धांत को 'श्रार्थिक परिस्थिति का निश्चया-त्मक स्वभाव' या 'इतिहास की श्रार्थिक व्याख्या' के नाम से पुकारा जाता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के इतिहास में प्रमुख और निश्चय करने वाला अंश श्रार्थिक है।
- (२) यह भौतिक विचार श्रेणी-युद्ध के रूप में प्रकट होता है। इतिहास केवल श्रेणी-युद्ध का इतिहास है। जैसे ही एक युद्ध समाप्त हो जाता है, वैसे ही दूसरे का प्रारम्भ हो जाता है। मार्क्वाद के सामा-जिक आधार इतिहास का भौतिक विचार और श्रेणी-युद्ध हैं।
- (३) मूल्य का नियम मार्क्सवाद का तीसरा सिद्धांत है। मार्क्स का विश्वास था कि किसी वस्तु का मूल्य केवल उसके बनाने में व्यय की गई श्रावश्यक-सामाजिक-श्रमी पर निर्भर है।
- (४) इससे हमें 'अतिरिक्तार्घ' का संकेत मिलता है। मज़दूर जितने में अपनी श्रमी वेचता है उससे बहुत अधिक की उत्पत्ति करता है। यह अन्तर अतिरिक्तार्घ कहलाता है। यह पूँजीपित स्वयं खा जाते हैं। यही शोषण का माप और रूप है। यहीं मज़दूर और पूँजीपितयों के युद्ध का कारण मिलता है।
- (५) पूँजीपतियों की ग्रातिरिक्तार्घ को हर प्रकार से बढ़ाने की त्रातृत पिपासा तथा मज़दूरों की दुर्दशा, उनके उत्तरोत्तर पतन में

<sup>\*</sup>देखिये Economic Determinism or Economic Interpretation of History

सहायक होगो । इससे दरिद्रता स्रीर दीनता का प्रसार होगा ।

(६) वड़ा पूँजीपित सदैव छोटे पूँजीपित को हड़प कर जाने की लालसा रखता है। इसका परिगाम यह होगा कि उत्पत्ति के साधन थोड़े ही मनुष्यों के हाथ में केन्द्रित हो जायँगे। फिर असंख्य दीन और निर्धन मनुष्य मुट्टी भर शोपकों को अधिकारच्युत करने के लिये क्रांति करेंगे और समाजवाद का स्थापन करेंगे।

हम श्रव इन्हीं सिद्धांतों का क्रम से वर्णन करेंगे।

#### अध्याय १७

### द्वंद्वात्मक भौतिकवाद

मार्क्सवाद का विवेचन करने के पूर्व हम मार्क्स की विचार-रीति का वर्णन करना आवश्यक समभते हैं। इसके तीन कारण हैं। एक तो यह कि रीति समभने के पश्चात् उस रीति द्वारा निर्मित विचार-प्रणाली भली भाँति समभ में आ सकती है। दूसरे, मार्क्सवाद के विषय में बहुत से भ्रमपूर्ण और ग़लत विचार मार्क्स की सूक्ष्म रीति को भली भाँति न समभने के कारण फैल गये हैं। तीसरे, मार्क्स की रीति एक स्थायी वस्तु है। मार्क्स के निष्कर्षों से अधिक हमें उनकी रीति से सहायता मिल सकती है। यह रीति, जैसा कि आगे चलकर प्रतीत होगा, सामा-जिक अध्ययन के लिये अनिवार्य है।

मार्क्स की रीति को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) के नाम से पुकारा जाता है। इसमें हैगेल के तर्क की छाप स्पष्ट है। हैगेल का मार्क्स पर बहुत प्रभाव पड़ा था। मार्क्स के विद्यार्थी-जांवन के पत्र इस बात के द्योतक हैं कि उक्त दार्शनिक ने युवक कार्ल पर कितना प्रभाव डाला था। बड़े होकर भी मार्क्स ने खुल्लमखुल्ला हैगेल का उपकार माना। लेकिन मार्क्स कहते थे कि स्वयं हैगेल ने अपने दर्शन के सच्चे अर्थ का अर्म्थ कर दिया है और उन्होंने (मार्क्स ने) उसे ठीक कर दिया है। अपनर्स स्वयं इस बात को मानते

<sup>\*</sup> देखिये, Marx. Capital. p. XXX

थे कि उन्होंने हैगेल के द्वंदात्मक सिद्धान्तों को श्रपनाया, परन्तु उनको उस श्रर्थ में नहीं जिसमें हैगेल ने उनका प्रचार किया, वरन् उस श्रर्थ में जिसको स्वयं उन्होंने (मार्क्स ने) उचित समभा।

हैगेल शाब्दिक तर्कशास्त्र (Formal logic) के सिद्धान्तों की ख्रांतिम सच्चाई को अस्वीकार करते हैं। शाब्दिक तर्कशास्त्र का तात्विक सिद्धान्त यह है कि विरोधात्मक बातों का बहिष्कार हो। शाब्दिक तर्क के अंतर्गत एक वस्तु का अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों वातें एक ही साथ नहीं मानी जा सकतीं। यदि हम सत्य (reality) को स्थायी मान लें, तो स्थिर वस्तु का ऐसा आचरण हो सकता है। परन्तु सत्य स्थायी नहीं, वरन् अस्थायी और प्रगतिशील है और यह कोई तर्क-शास्त्र वस्तुओं के तात्विक स्वभाव का सत्य-सत्य निरूपण करना चाहता है, तो उसे भी अस्थायी और प्रगतिशील होना पड़ेगा। वह विरोध की उपेत्ता नहीं कर सकता। उसका आधार इस बात की स्वीकृति होनी चाहिये कि विरोध प्रगति के नियम का एक आवश्यक अंग है।

शाब्दिक तर्क का उचित स्थान स्थिर (Static) संसार में है, परन्तु वास्तविक जगत् को समभने के लिये द्वन्द्वात्मक रीति ही एक-मात्र साधन है। सत्यता के ऋध्ययन के लिये, प्रथम तर्क द्वारा प्राप्त किये गये निष्कर्ष, जो विरोध के वृहिष्कार पर आधारित हैं, पूर्णरूप से अपर्याप्त हैं। इस कार्य के लिये उस श्रेष्ठ तर्क की आवश्यकता पड़ती है जिसके द्वारा प्राणी की स्थिर अवस्था के स्थान पर प्रगतिशील अवस्था का प्रतिपादन हो सके। सत्य की व्याख्या करने के लिये हैगेल ने बड़े पद (Major premise), छोटे पद (Minor premise) और निष्कर्ष

के स्थान पर वाद (Thesis), प्रतिवाद (Antithesis) श्रीर युक्त-वाद (Synthesis) का प्रयोग किया।

'द्वन्दात्मक' शब्द का समानाथीं अंग्रेजी शब्द डाइलेक्टिकल (Dia-lectical) है। यह एक ग्रीक शब्द से निकला है जिसका अर्थ है बात-चीत या वाद-विवाद करने की कला। ग्रीसवालों का विश्वास था कि सत्य का निश्चय करने के लिये विरोधी विचारों का संघर्ष ही सबसे श्रेष्ठ ढंग है, बशतें कि विरोधी पार्टियाँ सत्य के खोजने की लालसा से प्रेरित हो ज्रीर कोरे वाद-विवाद को ही अपना ध्येय न बना लें। इसलिये 'द्वन्द' शब्द बतलाता है कि एक विषय पर विरोधी धारणायें ही एक दूसरे को ठीक करती हैं, ज्रीर उनके पारस्परिक संघर्ष से ही सत्य के दर्शन होते हैं; उस संघर्ष से ऐसा परिणाम निकलता है जो दोनों के लिये मान्य हो।

हैगेल श्रीर मार्क्स का विश्वास है कि सत्य श्रीर उन्नित विरोधी तत्वों या प्रवृत्तियों के संघर्ष से ही श्रनुभूत होते हैं। मार्क्स के इस शब्द के प्रयोग में विशिष्ट बात यह थी कि उन्होंने इस सिद्धांत का केवल विचारों में ही लागू होना नहीं माना; परंतु उन्होंने प्रगतिशील ऐतिहासिक श्रांदोलन में भी उसे प्रयुक्त किया। इस प्रकार इंदात्मक संघर्ष के द्वारा उन्नित होने का नियम, विचार श्रीर घटनाश्रों, दोनों में प्रयुक्त होता है। मनुष्यों के इतिहास में जैसे ही एक प्रवृत्ति उन्नित्शील होती है, वैसे ही एक दूसरी विरोधात्मक प्रवृत्ति का उत्पादन होता है जो पहली प्रवृत्ति के दोषों को दूर कर के उसके स्थान को स्वयं प्राप्त करने का उद्योग करती है। इन दोनों के संघर्ष से एक तीसरी प्रवृत्ति पैदा होती है जो फिर एक विरोधी

प्रवृत्ति को जन्म देती है। इस प्रकार सम्यता का प्रत्येक दर्जा एक वाद (Thesis) है जो विचार (Idea) का एक अपूर्ण समानार्थी है। स्वाम्माविक रूप से यह वात ठीक है कि यदि यह अपूर्ण है तो कोई पूर्ण समानार्थी भी होगा। इन दोनों में संघर्ष होना अवस्थंभावी है। वाद और प्रतिवाद के संधर्प के परिणाम स्वरूप एक युक्तवाद (Synthesis) बनता है जो दोनों के अच्छे तत्वों का सम्मिश्रण करता है। यह युक्तवाद फिर एक नवीन सम्पर्ध के लिये वाद वन नायगा और अपना प्रतिवाद स्वयं निर्मित करेगा। इन दोनों के संघर्ष से फिर एक नये युक्तवाद का प्रादुर्भाव होगा। इन दर्जों को पार करता हुआ, वाद, प्रतिवाद और युक्तवाद के चक्र में घूमता हुआ मानव इतिहास धीरे-धीरे विकसित हो रहा है।

संघर्ष के द्वारा ऐतिहासिक उन्नित होने का विचार हैगेल श्रीर मार्क्स दोनों में उपस्थित है। परन्तु फिर भी मार्क्स का हैगेल से मतमेद है क्योंकि मार्क्स का संसार हैगेल के संसार से भिन्न हैं। हैगेल का विश्वास था कि वस्तुएँ विचार का प्रतिविम्व-मात्र हैं। इसिलये विचारों का संसार ही सचा संसार है। लेकिन मार्क्स इसे नहीं मानते। उनके लिये प्रतिदिन के श्रनुभव का संसार वास्तिवक है। जो वस्तुएँ हम प्रतिदिन देखते श्रीर श्रनुभव करते हैं वे श्रंतिम हैं। इसके श्रागे जाना श्रभीष्ट नहीं, क्योंकि इसके श्रागे कुछ भी नहीं है। प्रतिदिन का संसार किसी उच्च श्रेणी के सत्य का, जो स्थान तथा समय से परे है, व्यक्तिकरण नहीं है। प्राणी विचार से पहले श्राता है, क्योंकि विचार मनुष्य के द्वारा मनुष्य के विषय में ही उत्पन्न हो सकता है। विना किसी हश्य वस्तु के कुछ भी देखा श्रथवा समभा नहीं जा सकता, वस्तुश्रों के श्रनुभव के विना उनके विषय में किसी प्रकार की धारणा नहीं हो सकती। वाह्य जगत् वाह्य जगत है। वह हमारे मस्तिष्क का एक विचार अथवा हमारे अनुभव से पूरे किसी आदर्श सत्य का प्रतिविम्व नहीं है। स्वयं मार्क्स ने कैपीटल के द्वितीय संस्करण की भूमिका के निम्नलिखित प्रसिद्ध वाक्यों में अपना और हैगेल का मतमेद बतलाया है; "हैगेल के विचार से मानवीय मस्तिष्क की किया अर्थात् सोचने की किया जिसको विचार (the Idea) के नाम से वे एक स्वतंत्र विषय में परिवर्तित कर देते हैं सच्चे संसार का निर्माण करती है। उनके अनुसार वास्तिवक संसार विचार (the Idea) का वाह्य या प्रत्यन्त कर है। इसके विपरीत मेरे लिये विचार उस भौतिक संसार के प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जो मनुष्य का मस्तिष्क प्रतिबिम्बत करता है और विचार-धारा में अनुवा-दित करता है।

क्योंकि वस्तु, न कि विचार, परम सत्य है; इसलिए वस्तु, न कि विचार, मानवीय इतिहास की अन्तिम संचालन शक्ति है। वस्तुओं से मार्क्स का तात्पर्य उत्पादन शक्तियों (Powers of production) से है। जैसे ही मनुष्यों की बुद्धि और अवसरों के साथ-साथ ये शक्तियाँ बढ़ती हैं, वैसे ही मानवीय इतिहास प्रगति की सीढ़ियों को पार करता हुआ चला जाता है। उत्पादन की शक्तियों की उन्नति की प्रत्येक सीढ़ी मानवीय प्रगति की सीढ़ी है। उत्पादन शक्तियों के विकास की प्रत्येक सीढ़ी मनुष्यों में, उन शक्तियों के प्रयोग के लिए आर्थिक सम्बन्धों की

<sup>\*</sup>देखिए Marx, Capital, p. XXX. विशेष ज्ञान के लिये देखिये, Lindsay, Karl Marx's Capital, Chapter 1.

एक नवीन अवस्था उत्पन्न कर देती है। ये आर्थिक सम्बन्ध उचित राजनीतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं जो स्वयं आर्थिक समस्या
को प्रभावित करते हैं। ये सम्बन्ध मनुष्यों को वर्गों में विभक्त कर देते
हैं और इन्हीं वर्गों में संघर्ष होता है। मार्क्स के अनुसार ये वर्ग ही वाद
और प्रतिवाद है। युक्तवाद यह नया वर्ग है जो इतिंहास के परिवर्तन
विन्दु पर एक वर्ग के दूसरे वर्ग के साथ संघर्ष से उत्पन्न होता है। यह
संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि एक नवीन वर्ग हीन समाज स्थापित हो
जाता है और वर्ग-युद्ध का अंत हो जाता है; इस प्रकार मार्क्स के लिए
हैगेल का द्वन्द जब ठीक अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब इतिहास की आर्थिक
व्याख्या हो जाता है।

ं इस स्थान पर यह प्रश्न उठता है कि यदि संसार वाद और प्रति-वाद के संघर्ष का लेखा है तो फिर वर्गहीन समाज के पश्चात् क्या होगा ? इसके उत्तर में मार्क्सवादी कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। मार्क्स ने कहा है कि प्रत्येक युग केवल अपनी ही समस्याएँ सुलक्षाने का प्रयत्न करता है और केवल उन्हीं को हल करने की उसे सामर्थ्य भी है। मनुष्य जाति को समाजवाद के भविष्य की समस्याएँ सुलक्षाने की न तो आवश्यकता है और न सामर्थ्य ही। वे केवल इतना ही कह सकते हैं कि वर्गहीन समाज के बाद जो कुछ भी आयेगा वह स्थिर नहीं होगा। जब तक मनुष्य जाति रहेगी, तब तक उसका इतिहास होगा और वह इतिहास इंद्रात्मक रूप में बढ़ेगा।

#### अध्याय १८

# इतिहास की आर्थिक व्याख्या

मार्क्सवाद का दार्शनिक सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। ऐतिहासिक घटनात्रों के निश्चय करने में त्रार्थिक कारण का निश्चया-त्मक प्रभाव होना ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या कहलाता है। इसके महत्व पर मार्क्स ने ही सब से पहले जोर दिया । मार्क्स के पूर्व कुछ विद्वानों में इस सिद्धांत के चिह्न मिलते हैं श्रीर उन्होंने निस्संदेह इस सिद्धांत की नींव डाली। अरस्त् ने, जिनका समस्त विद्वानों पर प्रभाव पड़ा, स्वयं लिखा है कि मनुष्य के पेशे उनके जीवन के ढंगों पर प्रभाव डालते हैं। एपीक्रस (Epicurus), हैरिंगटन (Harrington), डालरिम्पल (Dalrymple), मोजर (Moser) त्रौर गार्नियर (Garnier) ने इस विचार पर प्रकाश डाला था। सांटसीमों ने फ्रांस की क़ान्ति को एक ऋार्थिक क्रान्ति बताया था, न कि राजनीतिक क्रान्ति । फ़ोरियर ने तो इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप तक दिया । लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत को स्थिर (Static) दशा में प्रयुक्त किया, ऐतिहासिक प्रगति पर उन्होंने विचार भी नहीं किया। मार्क्स ने इस सिद्धांत को क्रमपूर्वक विकसित किया, उसे प्रगतिवादी दृष्टिकोण से देखा, श्रौर श्रपनी विचार-प्रणाली का इसे केन्द्रीय स्तम्भ बनाया। इसलिये यह उनका मौलिक सिद्धांत माना जाना चाहिये।

मनुष्य जाति का जंगलीयन से सभ्यता की श्रोर विकास हुश्रा है। इसके विकास का कारण क्या है ? कुछ लेखकों ने सामाजिक संगठन में परिवर्तन होना मनुष्य की इच्छा श्रीर यड़े बड़े नेताश्रों के प्रभाव का परिगाम बताया है। ''लोग कहते हैं जमाना है बदलता श्रव्सर, मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं।" यह सत्य है कि कभी कभी बहुत से महापुरुप श्रपने वातावरण से ऊपर उठ जाते हैं श्रीर उस पर प्रभाव डालते हैं। परन्तु महापुरुपों का सिद्धांत सामाजिक श्रीर भौतिक वातावरण की सीमाश्रों पर काफ़ी से श्रिधक जोर देना है। कुछ श्रन्य विद्वान् दूसरी पराकाष्टा पर चले गये हैं श्रीर कहते हैं कि ऐतिहासिक उन्नति भौतिक वातावरण का विकास होता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य जाति भी उन्नति के पथ पर श्रायसर होती जाती है।

मार्क्ष ने ऐतिहासिक विकास के एक नवीन सिद्धान्त का प्रचार किया जिसे 'इतिहास की भौतिकवादी या ग्रार्थिक व्याख्या' (Materialist or Economic Interpretation of History) कहते हैं। इसका सारांश यह है कि सामाजिक विकास की प्रगति ग्रौर दिशा उत्पत्ति ग्रौर विनिमय की रीतियों पर निर्भर रहती है। ग्रन्य ग्रनार्थिक कारण भी ग्रपना प्रभाव डालते हैं परन्तु वे ग्रार्थिक कारणों के वरावर शक्तिशाली नहीं। मार्क्स ने एक पुस्तक (Contribution to the Critique of political Economy) में इस सिद्धान्त का विवे-चन किया है। वे लिखते हैं कि मैं ग्रपने ग्रध्ययन से इस परिणाम पर पहुँचा कि क़ानूनी सम्बन्ध तथा राष्ट्र के रूप न तो ग्रपने ग्राप समक्त

में ही त्रा सकते हैं त्रीर न मानवीय मस्तिष्क की सामान्यता उन्नति से सोचे जा सकते हैं। परन्तु वे जीवन की भौतिक ग्रवस्था में मूल रूप से मौजूद हैं जो हैगेल द्वारा 'नागरिक समाज' (Civic Society) के. नाम में एकत्र किये गये हैं। इस नागरिक समाज का विश्लेषण राजनीतिक श्रर्थशास्त्र में पाया जाता है। इस राजनीतिक श्रर्थशास्त्र के ऋध्ययन, को जिनको मैंने पैरिस में प्रारम्भ किया था, मैंने ब्रूसेल्ज़ में जारी रक्ला जहाँ पर मैं गूज़ट द्वारा निकाले गये त्राज्ञापत्र के श्रनुसार चला गया था। वह सामान्य निष्कर्ष जो कि मैंने निकाला श्रीर जिसको मैं श्रपने श्रध्ययन का प्रधान सूत्र मानकर पालन करता रहा, सूक्ष्म रूप से इस प्रकार रक्ला जा सकता है: सामाजिक उत्पत्ति में लोग निश्चयात्मक सम्बन्धों में प्रवेश करते हैं जो ऋपरिहार्य हैं श्रीर उनके संकल्पों से स्वतंत्र हैं। उत्पत्ति के ये सम्बन्ध उत्पत्ति की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चयात्मक सीढ़ी के समानान्तर चलते हैं। उलित के इन सम्बन्धों का योग समाज के ढाँचे को बनाता है। यही वह वास्तविक नींव है जिस पर क़ांनूनी तथा राजनीतिक ढाँचे खड़े होते हैं स्त्रीर सामाजिक जामित के निश्चयात्मक रूप बनते हैं। भौतिक जीवन में उत्पत्ति का ढंग, जीवन के सामाजिक, राजनीतिक तथा त्र्रध्यात्मिक प्रणालियों के सामान्य रूप को निश्चित करता है। मनुष्य की जाग्रति उसके ग्रस्तित्व को नहीं निश्चित करती, परन्तु इसके विपरीत उनका सामाजिक ऋस्तित्व उनकी जायति को निश्चित् करता है।\*

<sup>\*</sup>देखिये Karl Marx. Contribution to the Critique of Political Economy (Stone's Translation), p. 11.

एंगिल्स ने इस सिद्धान्त का इन शब्दों में संज्ञित वर्णन किया है—
"समस्त सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक क्रांतियों के ब्रान्तिम कारण
न तो मनुष्यों के मस्तिष्क में, ब्रौर न उन के चरम सत्य ब्रौर न्याय
सम्बन्धी विशेष ज्ञान में पाये जाते हैं, वरन् वे उत्पत्ति तथा विनियम
के ढंगों में ही मिल सकते हैं।"

मार्क्ष श्रीर एंगिल्स ने इन सिद्धान्तों के प्रचार करने में कभी कभी श्रार्थिक कारणों पर श्रावश्यकता से श्रिधक ज़ोर दिया। किसी भी नवीन सिद्धान्त के प्रतिपादकों में, विशेष रूप से जब कि वे श्रपने श्राविष्कृत सिद्धान्त को फैलाने का उद्योग कर रहे हों श्रीर श्रावश्यक बातों का मनुष्यों के मित्तष्क पर प्रभाव डालना चाहें, ऐसा होना स्वाभाविक ही है। लेकिन इस बात पर ध्यान न देकर, पूँजीवाद के पुजारियों ने इन महापुरुपों की कड़े शब्दों में श्रालोचना की है। प्रो॰ सैलिग्मन लिखते हैं कि विश्व सत्यता के दार्शनिक सिद्धान्त की हैसियत में ऐतिहासिक भौतिकवाद पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इतिहास की केवल श्रार्थिक व्याख्या ही नहीं है, वरन् एक नैतिक, सौन्दर्थमूलक, राजनीतिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक व्याख्या भी है। प्रो॰ लास्की कहते हैं कि श्रार्थिक नींव को ही पूर्ण व्याख्या कह कर उस पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना, ग़लत है। डाक्टर स्कैल्टन लिखते हैं कि यह प्रत्यन्त है कि

<sup>\*</sup>Engels. Socialism, Utopian and Scientific. p. 45.

<sup>†</sup>Seligman, The Economic Interpretation of History, pp. 153-159

<sup>‡</sup>Laski, Karl Marx. p. 133

अपने वास्तिविक रूप में इस शोजना पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
यह सत्य है कि इतिहास को बोधगम्य होने के लिये घरेलू विषयों को
अहण करना चाहिये, परन्तु इसके अतिरिक्त इतिहास में और बहुत
सी बातें हैं। यश तथा शिक्त के लिये पिपासा, धार्मिक महत्वाकांक्षायें,
जातीय पद्मपात, पुरुष स्त्री का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, वैज्ञानिक
उत्सुकता आदि भी उतने ही वास्तिविक हैं, और आर्थिक वातावरण की
प्रधान शिक्तयां हैं तथा आर्थिक दशाओं की प्रतिक्रिया भी उन्हीं के द्वारा
हो सकती है। अ यही नहीं, वरन् स्वयं कुछ समाजवादियों ने भी इस
सिद्धान्त को तिलांजिल दे दी है। इनमें वर्नस्टाइन, जो कि मार्क्सवाद
के प्रथम सुधारक हैं, प्रमुख हैं। रैमज़े मैकडानल्ड ने भी इसे मिथ्या
बताया है। '

पर ऐसा कहना सरासर भूल है। मृत्यु के पूर्व एंगिल्स ने स्वयं ही अम-निवारण के लिये स्पष्ट शब्दों में अपने एक विद्यार्थी को पत्र में लिखा था कि मैं और कार्ल मार्क्स आंशिक रूप से इस बात के उत्तर-दायी हैं कि युवकगण कभी कभी आर्थिक कारणों पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर देते हैं। अपने विरोधियों के आद्येगों का सामना करने के लिये हमें यह आवश्यक था कि हम उनके द्वारा उपेद्यित किये गये सिद्धान्त पर विशेष ज़ोर देते, और हमको इस बात का समय, स्थान तथा अवसर न मिला कि हम अन्य कारणों की ठीक ठीक व्याख्या कर सकते।

एक दूसरे पत्र में वे लिखते है कि इतिहास के भौतिकवादी दृष्टिकोगा

<sup>\*</sup> Skelton, Socialism. p. 104 दिखिए Mac Donald, The Socialist Movement, p. 124

ने वास्तिवक जीवन की उत्पत्ति तथा पुनरत्यत्ति इतिहास को निश्चित रूप देने वाला श्रांतिम कारण है। इससे श्रिषक न तो मार्क्च ने ही श्रीर न मेंने ही कुछ कहा है। परंतु जय कोई इसके श्रर्थ यह निकालता है कि श्राधिक कारण ही पूर्ण तत्व है, तब वह हमारे कथन को श्रर्थहीन तथा श्रवोधगम्य बना देता है। श्राधिक दशा केवल श्राधार है, परंतु हिन के श्रन्य तत्व—वर्ग-युद्ध के राजनीतिक रूप श्रीर उनके परिणाम, श्रान्ती तुधार, श्रीर उन युद्धों का उनमें भाग लेने वालों के मस्तिष्क पर प्रभाव, राजनीतिक, फ़ान्ती, दार्शनिक योजनाएँ, धार्मिक विद्धांत, श्रादि—समस्त ऐतिहासिक संघर्ष के विकास पर प्रभाव डालते हैं श्रीरे श्रमेक उदाहरणों में उनके रूप को निश्चित करते हैं।

यदि कोई इन राफ राफ कथनों को उपेक्षा करके अपनी व्यक्तिगत व्याख्याओं और विचारों के अनुसार मार्क्य के इस दार्शनिक सिद्धांत को एक उन्टा और गलत रूप दे दे, तो इसका उत्तरदायित्व उसी पर है, मार्क्य पर नहीं। यदि मध्याद के समय आकाश में चमकते हुये सूर्य को देखते हुये भी कोई हठी यह कहे कि सूर्य निकलता ही नहीं तो इसमें यूर्य का क्या अपराध है उपर के विवेचन से हमारी समक्त में इस सिद्धांत का केवन यही अर्थ है कि अधिकांश में सामाजिक उन्नति की प्रगति और दिशा तत्कालीन आर्थिक अवस्थाओं हारा, विशेष रूप से धन को उत्यन्न करने के दंग और सामाजिक सम्बन्ध हारा, निर्धारित होती है ।%

मार्क्स ने इस सिद्धान्त का इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहा था क्योंकि वे इसे ईगेल श्रीर उनके श्रनुयायिश्री के परतत्ववादी (metat

<sup>\*</sup> Sparge and Arner. Elements of Socialism, p. 79

physical) श्रादर्शवाद से भिन्न होने पर ज़ोर डालना चाहते थे। परन्तु वर्तमान समाजवादी इसे 'इतिहास की श्रार्थिक व्याख्या' के नाम से पुकारते हैं क्योंकि 'श्रार्थिक' शब्द 'भौतिक' शब्द से श्रिधिक उपयुक्त श्र्य देता है। दूसरे, यह उस भ्रम को दूर कर देता है जो साधारण मस्तिष्क में 'भौतिकवादी' शब्द श्रीर दार्शिनक भौतिकवाद के सिद्धांतों के मेल से उत्पन्न होता है। ग्रेट ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजवादी विद्वान, जी॰ डी॰ एच॰ कोल, इसे 'इतिहास की वास्तविक व्याख्या', कहते हैं। उनका कथन है कि जहाँ मार्क्स ने 'भौतिकवादी' लिखा, वहाँ श्रव 'वास्तविक' लिखना स्वामाविक होगा, क्योंकि हम वास्तविकता की ही (भौतिकवाद की नहीं), दार्शिनक दृष्टिकोण से, श्रादर्शवाद से विभन्नता दिखाते हैं।\*

स्टैलिन ने ऐमिल लुडिविंग से इस सिद्धान्त पर प्रकाश डालते हुये एक बार कहा था कि मार्क्सवाद यह नहीं कहता कि बड़े पुरुष घटनाओं के निश्चय में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते, न वह इसी बात को अस्वीकार करता है कि मनुष्य अपना हितहास स्वयं नहीं बनाते। परन्तु मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अथवा अपनी कल्पना की प्रेरणा के अनुसार इतिहास का निर्माण नहीं करते। प्रत्येक नवीन पीड़ी को निश्चित दशाओं का सामना करना पड़ता है जो उस पीड़ी के जन्म के पहले ही से वर्तमान होती हैं। परन्तु वे इतिहास को उसी सीमा तक बनाते हैं जिस तक कि वे तत्कालिक परिस्थितओं को ठीक रूप में समभते हैं, और उन परिस्थितयों में परिवर्तन करने का ज्ञान रखते हैं।

<sup>\*</sup> G. D. H. Cole, What Marx Really Meant, p. 16.

इस प्रकार के आधार पर हो परिवर्तन होता है।

कोल लिखते हैं कि बहुत से लोग भौतिकवाद का नाम सुनकर यह समभने लगते हैं कि यह पदार्थ को मस्तिष्क से ऊँचा स्थान देता है। परंतु ऐसी बात नहीं है। यह जिस बात का समर्थन करता है वह यह है कि मस्तिष्क, इतिहास को निर्माण-शक्ति के रूप में, अपने को अन्य बस्तुओं से सम्बद्ध कर के काम करता है। वह उनके रूप और निहित शक्ति में परिवर्तन कर देता है और उनको उन सम्बंधों में सीमा-बद्ध कर देता है जिनके परिवर्तित रूप मानवी इतिहास के आधार हैं।

भौतिक वस्तुएँ, जिनको मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की निश्चय करने वाली क्रियात्मक शक्तियां समका था, केवल प्राकृतिक वस्तुएँ ही नहीं हैं, किंतु वे, सम्यता के विकास के साथ साथ, उन वस्तुत्रों को भी सम्मिलित करती हैं जिनको मनुष्य ने प्राकृतिक पदार्थों को परिवर्तन करके वनाया है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक पदार्थ भी, मनुष्यों में उनके प्रयोग करने के ज्ञान के द्वारा ही, मानवीय इतिहास पर प्रभाव डालते हैं।

इस प्रकार की वस्तुएँ जिनको मार्क्स भौतिक कहते हैं और जिनको वे सामाजिक विकास का कारण मानते हैं, विशेष रूप से मस्तिष्क की उपज हैं। इसिलेये मार्क्स मनुष्य के मस्तिष्क की अवहेलना नहीं करते हैं। इसके विपरीत वे इस बात का समर्थन करते हैं कि मनुष्य अपने इतिहास को स्वयं बनाते हैं, वह ईश्वर की इच्छा अथवा अवसर पर अवलिम्बत नहीं हैं। पर, यद्यपि मनुष्य अपने इतिहास को स्वयं बनाते हैं, तथापि वे ऐसा, विशेष रूप से, आर्थिक बातावरण में परिवर्तन करके ही करते हैं।

महापुरुषों के सिद्धांत के विषय में वे कहते हैं कि महान् ऋाविष्कार ऋनेक अन्वेषकों के कार्यों के संचित फल के रूप में उत्पन्न होता है; ऋौर ऋत्यंत विनाशकारी युद्ध इतिहास में केवल एक मनुष्य की महत्वाकांच्या अथवा सैनिक चातुर्य से नहीं प्रारम्म हुआ। वास्तव में इतिहास में महान् पुरुष सम्बंधी योजना उपयुक्त नहीं बैठती। परंतु इसकी सत्यता को अस्वीकार करने का तात्पर्य यह नहीं कि महान् पुरुषों का कोई स्थान तथा प्रभाव ही नहीं होता, बिलक यह कि उनकी महानता उस समय के अवसरों और आर्थिक परिस्थित के अनुकृल होती है और उन पर निर्भर होती है।

#### अध्याय १६

## श्रेगी-युद्ध

श्रेगी-युद्ध या वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त मार्क्सवाद का मूल सिद्धान्त है। यह समाजवाद के दर्शन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। \* एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि समस्त समाजवाद वर्गयुद्ध से यना है। यदि यह सिद्धान्त भ्रमपूर्ण या गलत प्रमाणित हो जाय तो मार्क्स निर्जीव हो जायँगे।

वस्तुतः श्रेणी युद्ध का विद्धान्त इतिहास की आर्थिक व्याख्या का एक श्रंग है। इतिहास का भौतिकवादी विचार, भूत तथा वर्तमान के निरंतर द्वन्द्वात्मक विकास के रूप में परिवर्तित होने की व्याख्या है; विरोधी शक्तियों में लगातार संघप से उत्पन्न होनेवाली उन्नति की सूचना है। ये विरोधी शक्तियां मार्क्ष के लिये विचार (Idea) की निरंतर अभिव्यक्ति नहीं है, जैसा कि हैगेल का विचार था, वरन् आर्थिक श्राव-स्थाओं द्वारा निर्मित वर्ग या श्रेणियां हैं। किसी भी समय की आर्थिक परिस्थितियां ही सबसे अधिक महत्वशाली होती हैं, परन्तु मार्क्ष ने उन साधनों में से जिसके द्वारा वे प्रमाव डालती हैं, केवल एक पर ज़ोर डाला। वह था शोपक और शोषित वर्गों का निर्माण होना। मार्क्ष का विश्वास था कि आर्थिक परिवर्तन के कारण, श्रथवा उत्पत्ति के

<sup>\*</sup>देखिये Spargo, Socialism, p. 123

साधनों में परिवर्तन होने के कारण ही श्रेणी अथवा वर्गों का निर्माण होता है। श्रपनी कैपीटल (Das Kapital) नामक पुस्तक में, पूँजी-वाद के वर्णन में, उन्होंने यह भली भांति दिखाया है कि बड़े पैमाने पर मशीन उत्पत्ति की उन्नति किस प्रकार एक नवीन सर्वहारा-वर्ग (Proletaria ) को जन्म देती है । \* † उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में व्यवसायिक क्रांति ने जिस ऋद्भुत ऋार्थिक उन्नति को जन्म दिया उसका परिगाम यह हुआ कि एक तो छोटा सा पूँजीवादियों का वर्ग बन गया जिसका उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व था, ऋौर दूसरा एक एक बहुत बड़े धनहीन मज़दूरों के वर्ग का विकास हुआ। वर्तमान राष्ट्रया राज-यंत्र उसस्वामित्व में सहायता करता है, ऋौर सर्वहारावर्ग को ऋार्थिक दृष्टि से, सदैव पूँजीपतियों का सामना करना पड़ता है। यह तीब्र मुका-बिला, जो दोनों वर्गों के हितों के मूल ऋतर से उत्पन्न होता है, निरंतर युद्ध तथा भगड़ा उत्पन्न करता है जिसे श्रेणी-युद्ध कहते हैं। ‡ वर्तमान युग में यह युद्ध उच्च शोषक वर्ग तथा शोषित सर्वहारा-वर्ग में चलता है। यह विरोध वर्तमान उत्पत्ति के सम्बंधों के अनुसार चलता है। इस प्रकार का युद्ध श्रंतिम युद्ध होगा। सर्वहारावर्ग की विजय वर्ग-स्वार्थ श्रीर वर्गसंघर्ष दोनों का श्रंत कर देगी। शोषण श्रीर श्रेणी युद्ध-ये सिद्धांत मार्क्सवाद के मूलमंत्र हैं। §

<sup>\*</sup>Laqardelle, Syndicalisme et Socialisme, p. 3.

<sup>†</sup>Lindsay, Karl Marx's Capital, p. ,43.

<sup>‡</sup>C. E. M. Joad, Modern Political Theory. p. 44.

<sup>\$</sup>देखिए Skelton, Socialism A Critical Analysis pp. 107-8

कम्यूनिस्ट मैनिफैस्टो (Communist Manifesto) की भृमिका में ऐंगिल्स ने श्रेणी-युद्ध के सिद्धांत का निम्नलिखित संक्षिप्त वर्णन किया है:—

प्रत्येक ऐतिहासिक युग में, प्रचिलत श्रार्थिक उत्पत्ति श्रीर विनिमय के साधन श्रीर उनके फलस्वरूप सामाजिक प्रणाली एक ऐसे श्राधार का निर्माण करते हैं जिस पर उस युग का राजनीतिक श्रीर वैदिक इतिहास खड़ा किया जाता है, श्रीर केवल उससे ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। इस लये मनुष्य-जाति का कुल इतिहास (जंगली समाज के, जिसमें भूमि पर सामान्य स्वामित्व था, मंग होने के परचात् से) वर्ग-संघर्ष का इतिहास रहा है। इन श्रेणी-युद्धों का इतिहास विकास की एक माला है जो श्राजकल इस श्रवस्था को पहुँच गई है कि जिसमें शोपित श्रीर पीड़ित सर्वहारा-वर्ग, शोपक श्रीर शासक उच्चवर्ग के श्रत्याचारों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि वह कुल समाज को शोपण, श्रत्याचार, वर्ग-भिन्नता श्रीर वर्ग-युद्ध से मुक्त न कर दे। स

उपर्युक्त कथन में पाँच प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला तो यह कि वर्ग-भिन्नता ग्रीर वर्ग-संघर्ष समाज के ग्रार्थिक जीवन के फल हैं। दूसरे, जब से ग्रादिसमाज (Primitive Society), जो समाजवाद पर ग्राधा-रित था, भंग हुन्ना है, तब से मनुष्य-जाति वर्गों में विभाजित हो गई है श्रीर उसका कुल इतिहास इन वर्गों के युद्ध का इतिहास है। तीसरे, प्रत्येक युग में शासक वर्ग का हित साधन हुन्ना है। चौथे, समाज के विकास में ग्रव वह परिस्थिति न्ना गई है जिसमें श्रेगी-मंघर्ष सर्वहारा-

<sup>ै</sup>देखिए Communist Manifesto, Introduction.

वर्ग और पूँजीपित-वर्ग में होगा। पाँचवे, अपने को मुक्त करने के प्रयत में सर्वहारा-वर्ग समस्त वर्गों के अस्तित्व को मिटा देगा और सारे समाज को श्रेणी-युद्ध से छुटकारा मिल जायगा।\*

ऊपर के विवेचन से यह तो पूर्णतया स्पष्ट है कि वगों की उत्पत्ति कैसे होती है. उनमें संघर्ष क्यों होता है, उस संघर्ष का वर्तमान रूप क्या कि वर्ग क्या है ? मार्क्स ने साफ साफ शब्दों वर्ग का विवरण त्रीर परिभाषा नहीं दी । इसलिये इसमें भ्रांति के लिये काफ़ी गुंजाइश है। श्रीयुत लिंडसे ने इस विषय पर ऋच्छा प्रकाश डाला है। † हमको इस प्रश्न को हल करने के लिये इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि यदि कुछ व्यक्तियों के श्रार्थिक हित (Interests) को एक सामूहिक रूप में संग-ठित कर दें, तो क्या हम उन्हें एक वर्ग कह सकते हैं ? या एक वर्ग बनाने के लिये यह त्रावश्यक है कि उसके सदस्यों का कुछ सामान्य हित हो जिसके सामने लोगों के व्यक्तिगत-हितों को नीचे रक्खा जाय। यदि पहला मत सत्य है तो इसका मतलव यह हुआ कि मार्क्स वास्तव में व्यक्तिगत हितवादी थे; क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि समाज में जो शक्ति कार्यशील रहती है वह व्यक्ति की अपने हितं को बढ़ाने की प्रेरणा है; श्रौर यदि मनुष्य संगठित होकर कार्य करते हैं तो इसका कारण यही है कि आर्थिक दशास्त्रों ने संगठित काय्यों को प्रत्येक व्यक्ति के हित के

<sup>\*</sup>देखिये Spargo and Arner, Elements of Socialism, pp.

<sup>†</sup> देखिये Lindsay, Karl Marx's Capital, pp. 44-47

अनुसार बना दिया है। इसिलिये श्रेणी-युद्ध से ही समाज को उत्पत्ति के साधनों के ऐसे परिवर्तन से छुटकारा मिल सकता है जो मनुष्य के आर्थिक हितों के संघर्ष को असम्भव बना दे। पर यह सोचना कि समाज-बाद या और किसी प्रकार के उत्पत्ति के साधनों में परिवर्त्तन इस प्रकार के स्वायों में सामंजस्य ला देगा त्रुटिपूर्ण है।

इसके त्रातिरिक्त त्रार्थिक वर्ग की यह धारणा सत्यता के भी विपरीत है । उदाहरणार्थ, उन्नीसवीं शताब्दी के मज़दूर-स्रांदोलनों में जिनं मनुष्यों ने भाग लिया, उन्होंने अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिये ऐसा नहीं किया । उनके लगभग सभी नेता ऐसे स्त्री-पुरुप ये जिन्होंने ऋपने साथियों के भले के लिये अपना सर्वस्य न्यौद्धावर कर दिया। जब मनुष्यों में वर्ग-चेतना ह्या जाती है तब वे ह्यपने वर्ग के दूसरे वर्गों से हित-विरोध पर जोर दे सकते हैं। तब वे एक संकीर्ण देश-प्रेम के र्गत में गिर सकते हैं। परन्तु जो वात उनको संचालित करती है उसका आधार यही है कि वे दूसरों के सहयोग और संगठन में ही अपनी मज़वृती समभी। वर्ग का वह तात्पर्य जो वास्तविकता के अनुसार है, जो मार्क्स के हैगेलवाद ग्रौर उनकी अन्य शिक्ताग्रों के अनुकृल है ग्रौर जो मार्क्स का ऋष्ययन करने में 'वर्ग-युद्ध' ऋौर 'वर्ग-चेतना' ऋादि वाक्यांशों में निहित है उस जन-समूह से है जिसके सदस्य एक प्रकार की समूह-भक्ति से वॅघे हुए हैं, जो अपने समूह के हित के लिये अपना हित विलदान कर देने को तत्पर हैं। ग्रन्य प्रकार की समृह-भक्ति ग्रौर देश-प्रेम की भाँति वर्ग-भक्ति के भी स्वार्थमय श्रीर एकान्तिक पहलू हैं, परन्तु इसकी श्रान्तरिक मज़वूती—वह सीमा जिस तक इसके सदस्य इस बात को

महसूस करते हैं कि वे सामान्य हित के लिये सब प्रकार का त्याग कर सकते हैं —ही इसकी शक्ति श्रीर मज़बूती का उद्गम-विदु है, इसकी एकान्तिकता का नहीं । इसलिये श्रेगी-संघर्ष की धारणा का तालर्थ यह है कि मनुष्यों की संगठित रूप में कार्य करने की शक्ति सार्वजनिक उदा-रता की ऋस्पष्ट भावनात्रों:पर स्थिर नहीं, वरन् सामान्य ऋाशास्त्रों तथा भयों के वास्तविक विभाजन श्रौर जीवन के सामान्य तरीक़ों पर श्राधारित है। तात्विक रूप से यह लघु देश-प्रेम की महत्ता का अनुदार सिद्धांत है। मार्क्वाद में, वर्ग की पूरी महत्ता मार्क्स के यह बताने में है कि सामान्य धर्म, सामान्य जातीयता, सामान्य पड़ीस के बंधनों का सामान्य त्रार्थिक दशा श्रीर श्रार्थिक दबाव के बंधनों के सम्मुख कोई महत्व नहीं। यह श्रंतिम कथन कहां तक सत्य है, एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका कोई पूर्ण त्रकाट्य उत्तर हो। वर्गों के बनाने में त्रार्थिक कारणों का महत्व समयानुसार लगातार परिवर्तित होता गया है।

श्राधिक वर्ग की इन धारणाश्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण कियात्मक श्रंतर है। यदि वर्ग का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जिनके सामान्य श्राधिक हित उन्हें संगठित किया के लिये प्रेरित करते हैं, तब इस सिद्धांत में उन श्राधिक कारणों पर ज़ोर पड़ेगा जो उन हितों में एकता तथा विरोध उत्पन्न करते हैं। श्रेणी संघर्ष फिर अवश्यंभावी मानना पड़ेगा। यह न तो नैतिक होगा श्रोर न अ्रनैतिक, बिक इस श्राधार पर कि यह किसी न किसी प्रकार अधिक सचा है, इसे स्वास्थ्य का चिह्न ही मानना पड़ेगा। कारण यह है कि जब मनुष्य हमारे सिद्धांतों के अनुसार श्राचरण करते हैं तब हम उन्हें सच्चे श्रोर सीधे मानने लगते हैं। कभी-

कभी यह सोचः लेना कि अन्य मनुष्य हमारे सिद्धांतों को ज़बर्दस्ती अस्वीकार करते हैं, आसान होता है; परन्तु यह मानना कि वे सिद्धांत ही त्रुटिपूर्ण हैं, कठिन होता है। वह सिद्धांत जिसके अनुसार समस्त मनुष्य आवश्यक रूप से स्वार्थमय हैं, उन मनुष्यों को नैतिक अय देगा जो प्रकट रूप से स्वार्थों हैं, परन्तु उनको नहीं देगा जो त्वार्थहीन से दिखाई देते हैं। इस प्रकार से व्याख्या किये जाने पर वर्ग-सघर्ष का सिद्धांत इतना ही अनैतिक हो जाता है जितना कि वह इस दृष्टि से मूर्खतापूर्ण है।

परन्तु यदि. स्त्रार्थिक वर्ग चेतना स्त्रन्य समूह-भक्तियों से समानता रखती है, तो उनकी तरह इसका ऋतिक्रमण किया जा सकता है। जब राष्ट्रीयता पागलपन का रूप धारण कर लेती है, तब वह समाज के लिये भयानक हो जाती है, क्योंकि तब वह यह कल्पना कर लेती है कि व्यक्ति ब्रान्य देशों से द्वेष किये विना ब्रापने देश से प्रेम नहीं कर सकता। परन्त इन दोपों को दूर करने के लिये राष्ट्रों की भिन्नता ग्रस्वीकार भर कर लेने या यह कह देने से कि राष्ट्रों में हित-विरोध होना असम्भव है, काम नहीं चलेगा । इसकी अपली श्रीपध यही है कि मन्ष्यों को बताया जाय कि वे ग्रपने राष्ट्र का ग्रौर उसके साथ-साथ राष्ट्र-समूह का हित देखें; श्रीर विरोध के प्रमुख कारणों को दूर करने के लिये एक श्रंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया जाय । इसी प्रकार यह सम्भव है कि वर्ग-चेतना एक ऐसी मानसिक ऋवस्था में परिवर्तित हो जाय जब कि मनुष्य सोचने लगे कि अन्य वर्ग के सदस्यों से द्वेप करना उनसे प्रेम करने से ग्रधिक ग्रावश्यक है। परन्तु इसकी श्रीपध वर्गों के ग्रस्तित्व को ग्रस्वीकार करना ग्रथवा यह कहना कि समाज में हित-विरोध ग्रस-

म्भव है, नहीं है। इसका उपाय तो यही है कि मनुष्यों को ऐसी शिक्ता दी जाय जिससे वे अपने वर्ग तथा समाज दोनों की हित-वृद्धि करें; और समाज को इस रूप में संगिठत किया जाय कि उसमें सामाजिक विभिन्नता को लोप हो जाय।\*

मार्क्याद के श्रौर किसी सिद्धांत की शायद इतनी निंदा श्रौर समालोचना नहीं की गई है जितनी कि श्रेणी-युद्ध की धारणा की । कुछ मनुष्यों
का विचार है कि यह सिद्धांत सब से श्रिधिक विपपूर्ण सिद्धांत है,
क्योंकि इसका श्राशय मनुष्यों के हृदय में घृणा उत्पन्न करके उनमें
युद्ध कराना है । खेद है कुछ समाजवादियों ने बिना ठीक-ठीक बिचार
किये हुथे, इस सिद्धांत की त्रुटि को मान लिया है । रैमज़े मैकडानल्ड
लिखते हैं कि वर्ण युद्ध का विचार समाजवाद को संगठित करने वाली
तथा समाजवादी श्रांदोलन को बनानेवाली प्रधान शक्तियों को व्यक्त
नहीं करता । वे मनुष्य जो इसको श्रब भी प्रयोग में लाते हैं उन पिछुड़े
हुये धार्मिक सम्प्रदायों की भाँति हैं जो श्रब भी श्रपने ईश्वरवाद को उन
शब्दों व्यक्त करते हैं जो भूगर्भ-विज्ञान के पहले प्रयोग में लाये जाते
थे । इस सिद्धांत की श्रालोचना के दो रूप हैं । कुछ लोग तो सामा-

<sup>\*</sup>Lindsay Karl Marx's Capitol, Chapter II. इस विषय पर G. D. H. Cole ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक What Marx Really Meant में अच्छी और विस्तार पूर्वक विवेचना की है। देखिये-पृष्ट २६-३४; और अध्याय ४, ५।

दिखिये Shadwell, The Socialist Movement, p. 180; Kirkaldy, The Romance of Trade; Flent, Socialism; इत्यादि

MacDonald, The Socialist Movement, p. 150

जिक वर्गों के ग्रस्तित्व को ही नहीं मानते त्रौर कुछ मार्क्सवादियों को श्रेणी-द्रेप फैलाने का दोपी मानते हैं।

पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि वास्तव में वर्गों का कोई श्रम्तित्व है या नहीं। ऊपर के विस्तीर्ण विवेचन से वर्गों के होने में श्रविश्वास करने का कोई कारण समक्त में नहीं श्रा सकता। वर्गों का श्रम्तित्व श्रादिकाल से रहा है। जब युद्ध में क़ैदियों को मार डालने की प्रथा बंद हो गई श्रीर उन्हें दास बनाना प्रारम्भ हो गया उस समय से ही वर्गीकरण का भी स्त्रपात हुआ। दासों के तथा उनके स्वामियों के हितों में विरोध स्पष्ट है। पुराने समय में दास-विद्रोह का भी प्रसंग मिलता है श्रीर इन विद्रोहों को क्र्रतापूर्वक दमन करने का भी ज़िक इतिहास में है।

सामंत-प्रथा में भी सामाजिक वर्ग विद्यमान थे। भूमिपति श्रीर दास (Serf) के स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत थे। थोड़े समय के पश्चात् एक मध्य-वर्ग का उदय हुश्रा। दास मध्य-वर्ग में मिल गये। इस नवीन वर्ग श्रीर सामंत-वर्ग में खूब संघर्ष रहा। उन्नीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ तक मध्य-वर्ग शक्तिशाली होकर शासक तथा स्वामी-वर्ग वन गया। यही श्राज कल का शोपक वर्ग है। समय की प्रगति के साथ श्रीर श्रार्थिक तथा व्यवसायिक उन्नति के फलस्वरूप समाज में एक शोपित-वर्ग का भी जन्म हुश्रा, श्रीर नीचे वर्ग में से ऊँचे वर्गमें जाना कठिन होता गया यहाँ तक कि श्राज कल तो ऐसा होना दुष्कर ही है। यह स्पष्ट है कि यथा-सम्भव सस्ता माल तैयार करना श्रीर लाभ की उच्चतम दर पर वेचना जहाँ मालिकों के स्वार्थ का पोषक है वहाँ मज़दूरों के स्वार्थ से

उसका विरोध है क्योंकि वे कम से कम उद्योग के लिये अधिक से अधिक मज़दूरी चाहते हैं और माल सस्ते मूल्य पर ख़रीदना चाहते हैं। विशेष रूप से स्वामि-भक्त और सुयोग्य व्यक्ति व्यापार में अप्रगएय अथवा भागी भी हो सकता है, किंतु यदि सभी मजदूर समान रूप से स्वामि-भक्त और सुयोग्य होते, तो सामूहिक रूप से उनकी अवस्था आज से अच्छी न होती। यदि वह अधिक माल तैयार करते, तो प्रतियोगिता-रमक व्यवस्था के कारण उनकी मज़दूरी और भी कम होती। अतः मालिक और मज़दूरों के व्यक्ति-गत स्वायों में मौलिक विरोध है। ऐसी दशा में यदि कोई वर्गों का अस्तित्व न माने तो इसका इलाज ही क्या है? यदि कोई सूर्य के सम्मुख मुँह करके कहे कि सूर्य सामने है ही नहीं, तो उसकी कोई औषध नहीं।

श्रव हम दूसरी श्रालोचना पर विचार करेंगे जो मार्क्सवादियों श्रौर समाजवादियों को वर्ग-संघर्ष फैलाने का जिम्मेवार ठहराती है। ये श्रालो-चक वर्ग के श्रास्तत्व को तो मानते हैं, परंतु उनके हित-विरोध की इस भावना को श्रस्तित्व को तो मानते हैं कि पूँजीपितयों श्रौर मज़दूरों के हित में श्रसमानता है। एक ही बात में दोनों का भला श्रौर दोनों का बुरा है। जो व्यवसायिक मगड़े जैसे हड़ताल इत्यादि होते हैं वे पूँजी श्रौर श्रमी में श्रसामंजस्य का या कट्टर समाजवादियों के कार्यों का दुष्परिणाम हैं। हर्नशा लिखते हैं कि श्रेणी-युद्ध त्रुटिपूर्ण ही नहीं वरन् भयंकर है। यह एक त्रुटि-पूर्ण सिद्धांत से श्रधिक है; यह एक श्रकारण श्रौर घृणास्पद युद्ध की पुकार है। यह उस श्रवस्था की श्रोर संकेत करता है जिसमें समष्टि-वादी रूदिगत सिद्धांत एक कियात्मक श्रौर क्रांतिवादी श्रासुरिकता में

परिण्त हो जातों है। वस्तुतः शांति का चिह्न न होने पर भी 'शांति= शांति' चिह्नाने वाले मनुष्य की भत्धेना की जाय तो युद्ध का चिह्न न होने पर भी 'युद्ध युद्ध' चिह्नाने वालों के द्वारा की गई भत्धेना का क्या परिणाम लगाया जा सकता है ?\*

ये आलोचक वास्तव में सच्चे और ईमानदार हैं, परन्तु अभाग्यवश इस सिद्धांत के विषय में उनकी धारणा ग़लत है। इसमें इस बात की कल्पना की गई है कि समाजवादी श्रेणी-युद्ध कराते हैं। पर वास्तव में वे वर्तमान श्रेणी-युद्ध की आर, जो बर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का तथा पूँजीपितयों के शोपण और लालच का परिणाम है, समाज का ध्यान आकर्षित करते हैं। समाजवादियों के दृष्टिकीण से श्रेणी-युद्ध सामाजिक विकास का एक नियम है जिसके लिये समाजवादियों का उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि आइंस्टाइन का सापेन्तिकता के सिद्धांत (Theory of Relativity) के लिये या न्यूटन का आकर्षण-नियम (Law of Gravitation) के लिये। समाजवादी आन्दोलन के प्रारम्भ होने के सहस्तों वर्ष पूर्व से ही श्रेणी-युद्ध चला आ रहा है।

कुछ समालोचक कभी-कभी यह भी कहते हैं कि समाज में वर्गांकरण तो है, परन्तु वह केवल ग्रार्थिक ही नहीं। ग्रार्थिक वर्गांकरण को श्रन्य धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक ग्रादि वर्गांकरण काट देते हैं जिससे शोपित ग्रौर शोपक वर्गों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, मज़दूर सभा ग्रौर ट्रस्ट मिलकर संरक्षण की माँग करते हैं। पूँजीपित ग्रौर मज़दूर मिलकर उपभोक्ताग्रों से ग्रधिक मूल्य वसूल करते हैं।

<sup>\*</sup>देखिये Hornshaw, A Survey of Socialism. p. 247

मिश्रित पूँजीवाली कम्पनियाँ खुलने से और लाभ विभाजक प्रणाली कें सूत्रपात से स्वयं मज़दूर पूँजीपित बन जाते हैं। यह सब कुछ ठीक है. परन्तु यह अन्य वर्गीकरण आर्थिक वर्गीकरण के सम्मुख कुछ भी महत्व नहीं रखते। मार्क्स ने स्वयं वर्तमान समाज में दो से अधिक वर्गों का अधितत्व स्वीकार किया था। अपरन्तु उनका कथन था कि इन दो वर्गों के अतिरिक्त अन्य वर्ग छोटे और अविरकालीन हैं। सामूहिक रूप से समाज दो बड़े-बड़े विरोधी दलों में अधिकतर विभक्त हो रहा है।

<sup>\*</sup>देखिए Marx, Eighteenth Burmaire, इसमें उन्होंने पाँच वर्ग बनाये हैं —िकसान, छोटे पूँजीपित, जमींदार, बड़े-बड़े पूँजीपित और सर्वहारा-वर्ग। Revolution and Counter Revolution in Germany नामक पुस्तक में उन्होंने = वर्गों का वर्णन किया है।

<sup>†</sup>Communist Manifesto, p. 13

### ं ऋध्याय '२०'

# मार्क्स का अर्घ सिद्धांत

ग्रव हम मार्क्सवाद के ग्रार्थिक पहलुत्रों, ग्रर्थात् श्रर्घ के श्रमी-सिद्धांत श्रौर श्रतिरिक्तार्घ सिद्धांत, का विवेचन करेंगे। यह मार्क्सवाद का सब से कठिन श्रीर सूक्ष्म श्रंग है। इसको समभाने के लिये पर्याप्त धैर्य, बुद्धिमानी त्रीर परिश्रम त्रावश्यक हैं। इसी कारण इसके विषय में इतनी भ्रांतियाँ फैल गई हैं। पूँजीवादी पन्तपात के पर्दे में से मार्क्ष के वास्तविक ऋर्थ को नहीं देख पाये हैं ऋौर इसिलये उन्होंने इसकी जी खोल कर निन्दा की है। यही नहीं चित्क स्वयं समाजवादियों ने भी इसकी सत्यता में अविश्वास प्रकट किया है। इस सिद्धांत के कारण मार्क्स पर जो दोष लगाए गये हैं उन्हें पढ़कर किसी भी अपच्रपाती हृदय पर श्राघात हुए बिना नहीं रह सकता । उदाहरखार्थ, हर्नशा लिखते हैं क मार्क्स का अमी सिद्धांत ( Labour Theory of Value ) श्रौर उसकी शाखा श्रतिरिक्तार्घ सिद्धांत मार्क्स के विकृत परिश्रम का दुष्परिणाम है। यह पूर्णरूप से अनुपयुक्त और बना-वटी है स्रौर स्रनेक प्राचीन स्रर्थशास्त्रियों के त्रुंटिपूर्ण विचारों से निर्मित किया गया है। मार्क्स ने उसको इस प्रकार से रक्खा है कि साधारण रूप से मनुष्य उसकी त्रुटियों को नहीं पहचान सकते। ब्रोज़ल का कथन

<sup>\*</sup>देखिये Hernshaw, A Survey of Socialism, p. 25

है कि यह एक काल्पनिक कहानी के रूप में है जो ऋपिरिचित मनुष्यों को मुलावे में डालने के लिये बनाई गई थी। \* रैमज़े मैकडानल्ड ने भीं श्रपनी पुस्तक में लिखा है कि यह कथन कि समस्त धन श्रमी से पैदा किया जाता है पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और अर्घ: का अमी सिद्धांत भाषा के साधारण अर्थ पर आघात पहुँचाता है ।† तुगन बैरेनास्की का विचार है कि यद्यपि मार्क्स ने अपनी वैज्ञानिक प्रणाली को बनाने के लिये श्रपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया श्रौर उसका व्यावहारिक राज-नीति पर प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा, तथापि स्रतिरिक्तार्घ का सिद्धांत (Theory of Surplus Value) जैसा कि उनके द्वारा बनाया गया, विज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से अमान्य है। अमी अर्घ का सारांश नहीं है। ए० डी० लिंडसे, जिन्होंने मार्क्स के विचारों की ठीक-ठीक व्याख्या करने में काफ़ी सहायता पहुँचाई, लिखते हैं कि मार्क्स के अर्घ के श्रमी सिद्धांत की वर्तमान दशा बहुत अद्भुत श्रौर असंतोषप्रद है। बहुत से समाजवादी इस सिद्धांत को मार्क्सवाद का प्रमुख ऋंग मानते हैं, परंतु बहुत् से अन्य सम्।जवादी और लगभग सभी विद्वान् अर्थशास्त्री इसे पुराना ऋौर ऋरक्ष्य सिद्धांत मानते हैं। फेवियन समाजवादियों ने बहुत समय से ही इसे श्रमान्य ठहरा दिया है। लास्की ने, जिन्होंने मार्क्षवाद की संवेदनापूर्ण विवेचना की है, इस सिद्धांत को व्यर्थ बताया है। बीग्रर भी, जिन्होंने मार्क्स के विचारों में सत्यता का प्रतिपादन

<sup>\*</sup>Brasol, Socialism Versus Civilization, p. 14

<sup>†</sup>MacDonald, Socialism

<sup>‡</sup>Tugon-Barenowsky, Modern Sccialism, p. 52-55

किया है, इस सिद्धांत को अरक्ष्य बताते हैं। बहुत से मार्क्सवाद के बिरोधी लेखकों का आम व्यापार इस सिद्धांत की बुराइयों को खोलना हो गया है। ये लोग बहुधा इस बात पर बहस करते हैं कि क्योंकि मार्क्स का अमी सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है, अतएव उसके अन्य सिद्धांत भी दोपपूर्ण है, परंतु वे रिकाडों के विषय में यही नियम नहीं लगाते। यदि ऐसा मान लेना ठीक है कि एक प्रणाली के दुर्वल स्थल वे हैं जिन पर उसके विरोधी आद्धोप करते हैं, तो अर्घ का अमी सिद्धांत बहुत से मार्क्षवादियों के लिये मार्क्षवाद का दुर्वल स्थल होगा।

'इन सब ग्रालोचनात्रों के ग्रथ्ययन के पश्चात् ग्रमेरिकन समाज-वादी, स्पागी ग्रीर ग्रानर का विवेचन घाव पर शीतल लेप की तरह काम करता है। उनकी पुस्तक से एक ग्रद्भुत प्रकाश ग्रीर शांति मिलती है। इसलिये मार्क्षवाद के ग्राथिक पहलुओं का वर्णन उन्हीं की पुस्तक का ग्राधार लेकर किया जायगा।

यद्यपि मार्क्कवाद के आर्थिक सिद्धान्तों के विद्यार्थियों का कार्य दुर्गम है, तथापि यदि वे अपने मार्ग की किठनाइयों को पहले ही समफ लें और सावधानी से काम करें तो वह सुगम हो सकता है। पहली बात तो यह है कि मार्क्स के बहुत से विद्यार्थी और आलोचक उनके अध्ययन के पूर्व ही अपने मस्तिष्क में उनके विद्यारों का सारांश निश्चित कर लेते हैं और इस प्रकार निश्चित् किये हुये विद्यार वास्तव में मार्क्स के विद्यारों से भिन्न होते हैं। इस कारण वे मार्क्स के विद्यारों की असलियत

<sup>\*</sup>Lindsay, Karl Mar.e's Capital, p. 53

Spargo and Arner, Elements of Socialism.

को नहीं पहुँच पाते त्रोर मार्क्स के विषय में बहुत से भ्रमपूर्ण त्रौर ग़लत विचार फैला देते हैं। इसलिये त्रपने मस्तिष्क से पूर्व के सब विचारों को बाहर निकाल देना चाहिये त्रौर मार्क्स का त्रध्ययन एक दम नये सिरे से करना चाहिये मानों उन्होंने मार्क्स का नाम पहने कभी सुना ही नहीं। विद्वत्ता का यही सचा तरीका है।

दूसरे, किसी भी विषय का अध्ययन प्रारस्भ से करना चाहिये, बीच या अन्त से नहीं। मुख्यतः मार्क्स जैसे विद्वान् के अध्ययन में ऐसी आदत बहुत भयानक है, क्योंकि मार्क्स उपयुक्त तर्क के साथ एक सीढ़ी के पश्चात् दूसरी सीढ़ी पर कमपूर्वक चलते हैं। यदि हम उनकों प्रारम्भ से ही नहीं समभेंगे, तो हमको कठिनाइयों का सामना करना अवश्यं-भावी है।

त्रंतिम बात यह है कि मार्क्सवाद को कई भागों में विभाजित कर देना त्रीर प्रत्येक भाग का एकांतिक ग्रध्ययन करना ग्रमीष्ट नहीं। मार्क्स के विद्यार्थी को चाहिये कि वह ग्रर्घ के सिद्धांत को मार्क्स की ऐतिहासिक व्याख्या से ग्रलग न माने; ग्रन्यथा वह ग्राधुनिक विचार-प्रणाली में मार्क्स की देन को ठीक प्रकार नहीं समक्त पायगा, ग्रीर न वह ग्रर्घ-सिद्धांत की सीमात्रों को ही भली भाँति समक्त सकेगा। दूसरे राव्दों में जब मार्क्स कहते हैं कि ग्रमुक परिस्थित में ग्रमुक कारणों के क्या परिणाम होंगे, तब यदि कोई विद्यार्थी उन परिस्थितियों की उपेक्षा करे तो उसे मालूम पड़ेगा कि बहुत सी ग्रवस्थात्रों में उन कारणों के कथित परिणाम नहीं होते। इसलिये वह कहने लगेगा कि मार्क्ष गलती पर थे, यद्यपि उसने स्वयं ही मार्क्स को समक्तने में गलती की है।

### [ एक ]

मार्क्स का सामाजिक दृष्टिकोण—मार्क्स अपने अमर ग्रंथ "कैपी-टल" में, कुछ निश्चित परिस्थितियों के अतगत, केवल धन की उत्पत्ति और उसके विनिमय पर प्रकाश डालते हैं। इन सीमाओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। वे अपने ग्रंथ को पूँजीवादी उत्पत्ति का विश्लेपण कहकर वर्णन करते हैं और प्रथम अवतरण में कहते हैं कि उन समाजों का धन, जिनमें उत्पत्ति की पूँजीवादी प्रणाली प्रचलित है, अनेक प्रयों (Commodities) के संग्रह के रूप में प्रकट होता है, और उसकी इकाई प्रथ्य है।

यह वाक्य हमारे लिये बहुत महत्व का है क्योंकि यह मार्क्स के सामाजिक दृष्टिकोण पर तथा उनके सामाजिक विकास के सिद्धांत और स्थ्रार्थिक सिद्धांतों के सम्बन्ध पर प्रकाश डालता है। धन संचित प्रथ्य के रूप में धन केवल उन्हीं समाजों में संचित होता है जहाँ उत्पत्ति की पूँजीवादी प्रणाली प्रचलित है। सामाजिक उन्नति के अन्य दर्जों में धन के अन्य रूप होते हैं, पर उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि हम केवल पूँजीवाद का ही अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हमारा प्रथम कार्य धन की इकाई, अर्थात् प्रथ्य, की प्रकृति को समक्त लेना है। साधुओं, वैरागियों या "आर्थिक मनुष्यों" के उदाहरण हमारे काम के नहीं क्योंकि संगठित समाज में उनका कोई स्थान नहीं। इसलिय प्रारम्भ में ही हम मार्क्स के तरीके के तर्क से उनकी सैद्धान्तिक प्रणाली के एकांतिक रूप को मान्ने के लिये वाध्य हो जाते हैं। उनका आर्थिक-सिद्धांत एक ख़ास सुग—पूँजीवादी युग—में उनके ऐतिहासिक विकास के सामान्य सिद्धांत

का स्थापन मात्र है।

पएय की परिभाषा—इस प्रकार सामाजिक विकास के पूँजीवादों युगे में धन की इकाई पएय है। इंसिलिये धन की उत्पत्ति पएय की उत्पत्ति के रूप में होती है। पर पएय है क्या ? मार्क्स इसका उत्तर बहुत स्पष्ट ढंग में देते हैं। पएय वह भौतिक पदार्थ है जो मनुष्यों की स्रोवश्यकतात्रों को संतुष्ट करता है। स्रावश्यकता के स्वभाव से हमें कोई मतलब नहीं। स्रावश्यकता चाहे विशुद्ध भोजन स्रौर स्वच्छ घर की हो, या शरांब, भांग या गाँजे की। स्रसंली बात यह है कि पएय में उपयोगिता होना स्रावश्यक है, स्वर्थात् मनुष्यों की स्रावश्यकता को संतुष्ट करने की सामर्थ्य होना ज़रूरी है। पदार्थ के इस गुणा का भोग्यार्ध ( Use-Value ) कहते हैं।

परन्तु प्रत्येक भोग्यार्घ वाले पदार्थ का पएय होना आवश्यक नहीं। बहुत से पदार्थों में भोग्यार्घ होता है, पर वे पएय नहीं होते। उदाहरणार्थ, धूर, वायु, प्रकाश इत्यादि। इन वस्तु श्रों के बिना हमारा जीवन कठिन है, श्रोर इसलिये इनके भोग्यार्घ का माप भी नहीं हो सकता। परन्तु ये विनिमयसाध्य नहीं श्रोर इसलिये ये पएय नहीं। इसलिये मार्क्स कहते हैं कि किसी पदार्थ के पएय कहलाने के लिये दो गुणों का होना आवश्यक है— (१) भोग्यार्घ का और (२) विनिमयसाध्यता या विनिमयार्घ का । उसमें न केवल उपयोगिता ही होनी चाहिये, वरन उसका अन्य वस्तु श्रों के साथ विनिमय होने के योग्य होना भी आवश्यकीय है।

विनिमयार्घ — जब हम कहतें हैं कि अमुक पदार्थ में विनिमयार्घ है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह पदार्थ विक सकता है या उसके बदले में हमें दूसरा पदार्थ मिल सकता है। परन्तु विनिमय स्रीर विक्री दो यां दो से अधिक मनुष्यों के सामाजिक सम्बन्ध की स्रोर संकेत करते हैं, पदार्थों के भौतिक गुणों की स्रोर नहीं। भोग्यार्घ किसी पदार्थ का स्रांतरिक गुण है। यदि मुक्ते एक कमीज़ की स्रावश्यकता है स्रीर में स्रपने नाप की एक कमीज़ सीं लेता हूँ, तो कमोज़ में मेरे लिये स्रांतरिक भोग्यार्घ है। पर यदि में उसे वेचना चाहूँ या किसी से उसका बदला करना चाहूँ, तो शायद उसका कोई ग्राहक न मिले। उस कमीज़ की शायद किसी को स्रावश्यकता ही न हो। उसमें विनिमयार्घ नहीं। स्पष्टतया विनियमार्घ एक सामाजिक विचार है। यह वांछना पर निर्धारित है। जब तक कि एक पदार्थ अपने स्वामी के स्रितिरक्त स्रन्य व्यक्तियों द्वारा चांछित नहीं होगा, तब तक उसमें विनिमयार्घ नहीं होगा। जब एक वस्तु. स्रन्य व्यक्तियों द्वारा मी वांछित होती है, तब हम कहते हैं कि उसकी सामा- जिक उपयोगिता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पदार्थ में पएय कहलाने के लिये दो वातें होना आवश्यक हैं। पहले तो वह उपयोगी होनी चाहिये ( अर्थात् उसमें भोग्यार्घ होना चाहिये )। अन्य शब्दों में उसमें अपने स्वामी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की सामर्थ्य होनी चाहिये। दूसरे उस पदार्थ में सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिये ( अर्थात् उसमें विनिमयार्घ होना चाहिये )। अन्य शब्दों में उसमें अपने स्वामी के आतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की सामध्ये होनी चाहिये।

परयों का विनिमय - ग्रस्य समाज में निज के प्रयोग . के लिये

मनुष्य धन उत्पन्न करते थे। परन्तु वर्तमान व्यावसायिक समाज में व्यक्ति समूह विनिमय के लिये धन उत्पन्न करते हैं। कारखानों में सहस्त्रों काम करने वाले मज़दूर स्वयं अपने अपने मालिक के प्रयोग के लिये माल उत्पन्न नहीं करते, वरन् वे ऐसे पदार्थ वनाते हैं जो अन्य स्त्री पुरुष अपने प्रयोग के लिये ख़रीदेंगे। इस प्रकार पूँजीवादी समाज का आर्थिक जीवन पएयों की उत्पत्ति और लाभ के लिये उनकी विनिमय कियाओं में संलम है। जब समाजवादी यह कहते हैं कि पूँजीवाद में धन की उत्पत्ति लाभ के लिये होती है, प्रयोग के लिये नहीं, तो उनका यही तात्पर्य होता है।

परयों का विनिमय श्रदल-बदल या वार्टर के द्वारा नहीं होता।
मोची श्रपने बनाये हुए जूते लेकर हलवाई के पास उनके बदले में मिठाईपूरी लेने नहीं जाता। इसके स्थान में, वह जूते द्रव्य के बदले में बेचता
है, श्रीर फिर उस द्रव्य से मिठाई-पूरी ख़रींद लेता है; इस प्रकार श्राज
कल विनिमय द्रव्य द्वारा होता। परन्तु द्रव्य का माध्यम केवल नाममात्र के लिये है। यदि हम द्रव्य का पर्दा हटा कर विनिमय की वास्तविकता को देखें तो हमें विदित होगा कि क्रय-विक्रय श्रीर श्रदल-बदल
में कुछ भी श्रांतर नहीं। यदि एक जोड़ी जूता दो रुपये में बिक सकता
है श्रीर दो रुपये में दो सेर मिठाई श्रीर दो सेर पूरी मिल सकती हैं तो
हम कह सकते हैं कि एक जोड़ी जूते श्रीर चार सेर पूरी-मिठाई का
विनिमयार्घ समान है।

सापेक्षिक विनिमयार्घों का निर्धारण—श्रव प्रश्न यह उठता है कि पएयों के सापेक्षिक विनिमयार्घों का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ हम एक पाव सोना श्रीर एक टाइपराइटर का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि उनके विनिमयार्घ लगभग वरावर माने जा सकते हैं श्रीर वे एक दूसरे से बहुत भिन्न भी हैं। ये दो पदार्थ, श्राकार श्रीर कार्यों में इतने भिन्न होते हुये भी वाजार में समानता के श्राधार पर क्यों वदले जाते हैं? इसको समभने के लिये पूँजीवादी समाज के श्रार्थिक यंत्र को भली भौति समभना श्रावश्यक है।

पाठकों को यहाँ पर यह प्रतीत होगा कि हमारा पएय का विश्लेप ए इस समस्या को सुलभा सकता है। यदि एक पदार्थ में भीग्यार्घ होते हुये भी त्रार्थिक दृष्टि से त्रमार्घ हो सकता है त्रीर यदि विनिमयार्घ होने के लिये उसमें समाजिक भोग्यार्घ होना ग्रावश्यक है, तो स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्प निकलता है कि सामाजिक उपयोगिता की सापेक्षिक सीमाएँ या मात्राएँ सापेक्तिक ऋषों को निर्धारित करती हैं। इस तात्विक कलाना पर ही अर्घ की सीमान्त उपयोगिता और माँग और पूर्ति वाले सिद्धांत त्राधारित हैं। इस विषय का हम बाद में विवेचन करेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल यह प्रकट करना है कि मार्क्स का ऋर्घ-सिद्धांत इस वात की कल्पना नहीं करंता कि सापेचिक सामाजिक उपयोगिता का विनिमयार्घ पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। पर सापेन्निक सामाजिक उपयोगिता का उसी प्रकार के परयों के विनिमयार्घ पर कुछ भी प्रभाव हो, यह विभिन्न परयों के सापेत्तिक अर्घ की व्याख्या नहीं है। एक पाव सोने की सापेक्षिक सामाजिक उपयोगिता एक टाइपराइटर की सापेत्तिक सामाजिक उपयोगिता से भिन्न हो सकती है। यदि हम एक तीसरी वस्तु, उदाहरणार्थ चश्मे, का ग्रौर श्रनुमान कर हों, जो इन दोनों से श्राकार, कार्य श्रीर सापेत्विक सामाजिक उपयोगिता में वहुत विभिन्न है, तो भी इसका उन दोनों से समानता के आधार पर विनिमय हो सकता है। 😅

माक्स के पूर्व के अर्थशास्त्रियों का मत-यदि इम अनेक विभिन्न पएथों का विश्लेषण करे तो हमें उनमें एक सामान्य बात मालूम पड़ेगा। वे श्राकार, रूप, तौल, रंग, कार्य, उपयोगिता तथा सामाजिक उपयोगिता त्रादि में भिन्न हो सकते हैं पर उनमें एक बात यह सामान्य होगी कि वे सब मनुष्य की अभी की उपज हैं, या मार्क्स के शब्दों में, ''Crystallization of human labour-Power'' है। ऋर्थ-शास्त्र की यह एक स्वयं-सिद्धि (axiom) है कि सब धन मनुष्य की श्रमी को प्राकृतिक साधनों पर लगाने से उत्पन्न होता है श्रीर इसलिये धन की प्रत्येक इकाई अम शक्ति का समुचय है। समाजवादियों ने उस बड़ी समस्या को सुलभाने के जिये, जो पूँजीवादी समाज में विनिमय-प्रणाली का हृदय है, इसी कुंजी का ऋाविष्कार किया है। परयों में जितनी श्रम-शक्ति का समावेश होता है उसका उनके सापे चिक श्रघों से कुछ सम्बन्ध है, इस पर तो सभी ख्राधुनिक ख्रर्थशास्त्री राज़ी हैं।

मार्क्स के पूर्व बहुत से आदरणीय अर्थशास्त्रियों ने इस मत को प्रकट किया था परयों की उत्पति में ख़र्च की गई श्रम-शक्ति की सापेच्चिक मात्रा हो उनके सापेच्चिक अर्घ को निर्धारित करती है। कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन करके, सत्रहवीं शताब्दी में सर विलियम पैटी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी में जॉन स्टुग्रर्ट मिल तक सब अर्थशास्त्री इसी मत के समर्थक थे।

सर विलियम पैटी का मत—सर विलियम चाँदी श्रीर श्रनाज की तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि एक मनुष्य पेरू की भूमि से उतने ही समय में एक श्रींस चाँदी लंदन को लासकता. है जितने में वह एक मन अनाज उत्पन्न कर सकता है, तो एक दूसरे का स्वाभाविक अर्घ है। यदि नवीन तथा सुगम खानों की सहायता-से वह मनुष्य इतनी ही सुगमतापूर्वक दो ख्रोंस पैदा कर सकता है जितनी सुगमता से उसने पहले एक ख्रोंस पैदा किया था, तो अनाज दस शिलिङ्ग प्रति मन के हिसाव से उतना ही सरता होगा जितना कि पहले पाँच शिलिङ्ग प्रति मन के हिसाव से था, वशर्ते कि अन्य वस्तुएँ उसी अवस्था में रहें।

एडम स्मिथ का मत—ऐडम स्मिथ ने भी इसी प्रकार का मत प्रकट किया है। वे लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उसके प्राप्त करने के परिश्रम तथा कण्ट से निर्धारित होता है। जो मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त कर चुका है छोर उसकी वेचना अथवा बदलना चाहता है, वह यह चाहता है कि उसे उस मेहनता तथा मज़दूरी का अर्घ प्राप्त हो सके जो उस वस्तु के बनाने में पड़ी थी। प्रथम अर्घ श्रमी है जो समस्त वस्तुओं के प्राप्त करने में लगाई जाती है। उदाहरणार्थ, यदि शिकारियों के एक समूह को एक शेर को मारने में एक हिरन की अपेक्षा दूना श्रम करना पड़ता है, तो स्वामाविक रूप से एक शेर का अर्घ दो हिरनों के मूल्य के बराबर होगा। यह स्वामाविक ही है कि जो सामान्यत: दो दिन अथवा दो घंटे की उपज है, उसका अर्घ एक दिन अथवा एक घंटे की उपज के अर्घ से दूना हो।

<sup>\*</sup>William Petty, A Treatise on Taxes and Constitutions (1662), pp 31-32

IAdam smith, The Wealth of Nations, Vol. 1, Chapters V-VI

रिकार्डी का मत—इस बात के निश्चय के लिये कि श्रमी का परि-माण ही विनिमयार्घ की वास्तविक नींव है, हमको उन विभिन्न कियाश्रों में से जिनमें से कची कपास को बाज़ार में बिकते हुए तैयार मोजों के रूप में परिवर्तित होने के लिये गुज़रना पड़ता है, किसी एक में श्रमी को कम करके तरकी की कल्पना कर लेनी चाहिये, श्रीर उसके परिणाम को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये। यदि कपास को पैदा करने में, उसे जहाज़ द्वारा लाने में, उसके कारख़ाने को चलाने में कम मनुष्यों की श्रावश्यकता पड़ती है, तो उसका अर्घ अवश्य कम हो जायगा, श्रीर उसके विनिमय में कम वस्तुएँ मिल सकेंगी। श्राच इसलिये गिर जायगा क्योंकि उनकी उत्पत्ति के लिये कम श्रमी की श्रावश्यकता थी, श्रीर इसलिये वे वस्तुएँ विनिमय में कम मिलेंगी जिनमें पहले से ही कम से कम श्रमी लगाई गई है।\*

जॉन स्टुअर्ट मिल का मत—मिल लिखते हैं कि प्रत्येक पएय जिसकी पूर्ति अमी और पूँजी द्वारा अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है विनिमय में उतनी ही वस्तुएँ लाती है जो पूर्ति के सब से अधिक मूल्यवान अंग की उत्पत्ति और उसके बाज़ार में लाने के ख़र्च के अनु-पात से ठीक पड़ती हो। एक दूसरे स्थान पर वे कहते हैं कि उत्पत्ति के मूल्य के सहायक अंगों में अभी का ही विशेष स्थान होता है।

अर्घ के अमी-सिद्धान्त का अर्थ-अपर के उदाहरणों से यह

<sup>\*</sup>Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation Chap. 1, Siii

<sup>†</sup>J. S. Mill, Principles of Political Economy, Book II, Chapter VI

न समभ लेना चाहिये कि ये सब अर्थशास्त्री सब प्रकार की श्रमी को

एक ही दृष्टि से देखते थे ग्रीर एक गँवार मज़दूर की एक घंटे की मज़-दूरी को एक कुशल मज़दूर की एक घटे की श्रमी के वरावर मानते थे; न उनका यही सतलब था कि 'श्रमी' के खंतर्गत केवल साधारण शारीरिक श्रमी त्राती है। इस कथन में कि परयों का त्रर्थ उनके उत्पन्न करने में ख़र्च की हुई श्रमी की मात्रा से निर्धारित होता है, वं एक सामान्य नियम की त्र्योर संकेत कर रहे थे, न कि किन्हीं विशेष पर्यों में उसके विभिन्न रूपों की ख्रोर। इस वात पर लेखक ज़ोर नहीं देते हैं, पर इसको पूर्ण रूप से समभाना ऋत्यंत ऋावश्यक है। यह भी स्पष्ट ही है कि वे ग्रौसत श्रमी की श्रोर श्रर्थात् श्रौसत होशियारी श्रौर उत्पादन-शक्ति की स्रोर संकेत कर रहे थे। साथ ही साथ यह भी प्रकट होता है . कि 'श्रमी' से उनका तात्पर्य किसी व्यक्ति-विशेष या व्यक्ति-समूह की श्रमी से नहीं था, प्रत्युत 'सामाजिक श्रमी' से था। इस प्रकार जब रिकार्डो श्रमी के परिमाण के विषय में कहते हैं, तो वे केवल उन्हीं मजदूरों की श्रमी के विषय में नहीं कहते जो मोजे बनाने में स्पष्ट रूप से संलग्न हैं, परंतु वे समस्त श्रमी की त्रोर, यहाँ तक कि उन इमारतों की त्रोर भी जहाँ पर कपास एक जगह से दूसरी जगह लाई जाती है, संकेत करते हैं। मार्क्स ऋौर ऋर्घ का श्रमी सिद्धान्त-मार्क्ष ने सामाजिक श्रमी

माक्स श्रीर श्रघं का श्रमा सिद्धान्त—माक्स न सामाजिक श्रमा को श्रघं का श्राधार श्रीर माप मानने वाले विचार का श्रीर विकास 'किया। मार्क्स ने इस बात का श्रनुभव किया कि श्राधुनिक कल-युग में किसी वस्तु-विशेष की उत्पत्ति में व्यय की गई श्रमी का श्रनुमान लगाना श्रसम्भव है। उदाहरणार्थ, एक मेज़ को ले लीजिये। यदि हम पेड़

गिराने, तक्ते बनाने, श्रीर मेज़ बनाने में लगाई गई अमी का भी श्रनु-मान कर लें, तो भी हम सामाजिक अभी के उस भाग को जो प्रयोग में लाये गये श्रीज़ारों के बनाने में लगाया गया है, या श्रीज़ार बनानेवालों की श्रमी को, या उससे भी पूर्व कोयले श्रौर लोहे की खान खोदने वालों की अमी को नहीं नाप सकते । यह तो एक साधारण विषय की बात हुई। यदि हम एक पेचीदा वस्तु का उदाहरण लेलें तो कठिनाहयाँ श्रौर भी चढ़ जाती हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु-विशेष में लगाई गई सामाजिक अमी का ऋनुमान लगाना मनुष्य की शक्ति के बाहर है, ऋौर प्रति-दिन वस्तुऋों के क्रय विकय में ख़रीदने या वेचनेवाले पएयों में लगी हुई सापेचिक श्रमी को नापा नहीं जा सकता। इसलिये यदि परयों का मूल्य उनके उत्पन्न करने में व्यय की गई श्रमी के ब्राधार पर निश्चत होता है, तो यह नियम सामान्य होना चाहिये जिससे कि वह पूर्णरूप से उत्पत्ति तथा विनिमय की प्रणाली पर लागू हो सके ऋौर स्वयं ही कार्य-शील हो सके। वह केवल किसी पर्य-विशेष के ही प्रति लागू न हो।

वस्तुतः मार्क्स इसी बात का दावा करते हैं। पूँजीवादी समाज में पण्य के सामान्य नियम की तलाश में जिसके द्वारा उपज के कुछ समूहों का उपज के दूसरे समूहों के विरुद्ध अर्घ निर्धारित किया जाता है, वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पण्यों का अर्घ नियमित रूप से सामाजिक मानुषिक अम-शक्ति के तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार निश्चित होता है। यह व्यक्तिगत मामलों में पूर्णरूप से नहीं निर्धारित किया जाता वरन् सामान्य रूप से बाज़ार के भाव-ताव करने से निश्चित होता है।

### [ दो ]

सिद्धान्त की भ्रमपूर्ण त्रानोचना—ग्रर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की बड़ी त्रालोचना की है। पर वास्तव में ये ग्रालोचनाएँ भ्रमपूर्ण हैं।

(ग्र) ग्रभाव ग्रर्घ—(Scarcity Values) कुछ, समालोचक मार्क्स के ग्रर्घ-सिद्धांत को प्रत्येक पएय में लागू कर वैठते हें ग्रीर इस वात का सर्वथा भुला देते हैं कि मार्क्स की विवेचना के ग्रनुसार यह सिद्धांत वहुन से पएयों में लागू नहीं हो सकता। उदाहरण के लिये उन पएयों के मामले को लीजिये जिनका ग्रय उनके श्रभाव का परिणाम है, जो श्रभी द्वारा नहीं उत्पन्न किये जा सकते ग्रीर जिनका ग्रयं उनके बनाने में व्यय की गई श्रमी से कहीं ग्रिधिक है। दुर्लभ डाक के टिकट, इस्तलिखित-पन्न, इस्तलिखित ग्रंथ, नैपोलियन का स्वने का वक्स (Snuff box), जहाँगीर के हस्ताल्द ग्रीर कामवेल की तलवार इसी प्रकार के पदार्थ हैं। ग्रालोचक कहने हैं कि क्योंकि इन पदार्थों का ग्रर्घ उनमें लगी हुई श्रमी से कहीं ग्राधिक है, इसलिये मार्क्स का सिद्धांत मिथ्या है।

परतु यह बात ध्यान देने की है कि, ऐसे पदार्थों को अभी अब उत्पन्न नहीं कर सकती । नैपोलियन के सूघने के बक्स की तरह का दूसरा सूँघने का बक्स और क्रामबेल की तलबार की तरह की दूसरी तलबार, भौतिक गुणों में समान, बनाई जा सकती है। परंतु नैपोलियन द्वारा प्रयोग किया गया सूँघने का बक्स और क्रामबेल द्वारा चलाई गई तलबार को कोई अभी उत्पन्न नहीं कर सकती। इन उदाहरणों में मार्क्ष के सिद्धांत को लागू करना सरासर ग़लती है। यह सिद्धांत तो पूँजीवादी समाज की उत्पत्ति और विनिमय की प्रणाली से सम्बन्ध रखता है, और क्योंकि

नैपोलियन के सूँघने का बक्स श्रौर कामवेल की तलवार बनाना उस प्रणाली का श्रंग नहीं, इसलिये इन उदाहरणों की व्याख्या करना मार्क्स के सिद्धांत का काम नहीं।

लेकिन हम इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण, जो लगभग सभी श्रर्थशास्त्री मार्क्स को ग़लत सिद्ध करने के लिये देते हैं, लेंगे। मान लीजिये एक मनुष्य रेगिस्तान में जा रहा है। रास्ते में उसे एक हीरा मिला । एक के बाद दूसरा स्त्रीर दूसरे के बाद तीसरा—इस प्रकार उसे कई हीरे मिल गये। कुछ ही क्षणों में विना परिश्रम के उसने लाखों रुपये के हीरे प्राप्त कर लिये। तब क्या हम यह कह सकते हैं कि हीरों का ऋर्घ उनको प्राप्त करने में व्यय की गई श्रमी के द्वारा निर्घारित होता है ? यदि नहीं, तो क्या माक्र का सिद्धांत ग़लत है ? नहीं, मार्क्स का सिद्धांत ठीक है। हीरों का ऋषं उस सामाजिक अभी पर निर्धारित किया जाता है जो उनको प्राप्त करने के लिये स्त्रौसत रूप से व्यय करना स्त्राव-श्यक है, स्रर्थात् उतने ही हीरों को खोज निकालने के लिये ज़रूरी है। यदि हीरे इतने अधिक हो जायँ कि रेगिस्तान में घूमने वाले आदमी की तरह जो चाहे उन्हें पृथ्वी से उठा ले, तब उनका ऋषं ऋवश्य ही शून्य हो जायगा।

(ब) श्रमी का श्रर्थ—कुछ विद्वानों ने मार्क्स की 'श्रमी' की परि-भाषा की श्रालोचना की है। मैलक ने मार्क्स की परिभाषा को श्रनुप-युक्त बताते हुये स्वयं इस प्रकार परिभाषा की है—'श्रमी व्यक्ति की उन शक्तियों को कहते हैं जो उसके श्रम में लगाई जाती हैं। यह योग्यता से भिन्न है, जो केवल दूसरों के द्वारा की गई श्रमी की देख भाल में प्रयुक्त होती है । इन निरर्थक शब्दों की समता मार्क्स की प्रकाशमान तथा स्पष्ट परिभाषा से कीजिये । मार्क्स लिखते हैं, 'श्रमी से मनुष्य की उन समस्त शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों से तात्पर्य है जिनका प्रयोग वह भोग्यार्थ के उत्पन्न करने में कृरता है । इस परिभाषा से स्पष्ट है कि मार्क्स के सिद्धांत की अगणित आलोचनाएँ, जो इस कल्पना पर आधारित हैं कि मार्क्स केवल शारीरिक श्रमी को ही श्रर्घ का कारण समभते थे, भ्रमास्पद हैं।

मार्क्स ने श्रपने ग्रंथ में ''सामाजिक, त्रावश्यकीय श्रमी?' (Socially necessary labour) वास्य का प्रयोग किया है। इसका अर्थ श्रमूर्त अमी कह कर श्रिधिक स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि अमी शब्द में साधारण त्र्रकुशल शारीरिक परिश्रम त्रीर प्रवीण त्र्रीर कुशल श्रमी दोनों का समावेश होता है। इस कारण यदि सब प्रकार की श्रमी को एक सामान्य दर में न लाया जाय तो श्रमी को मूल्य का निर्धारक मानने वाला कोई भी सिद्धांत कठिनाई श्रीर भ्रांति पैदा किये विना नहीं रह, सकता । मार्क्स सब प्रकार की श्रमी को साधारण ऋमूर्त श्रमी में परिणित कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, मार्क्ष कुश्ल अभी को साधारण अमी का गुणित रूप समभते हैं। एक घंटे की कुशल श्रमी कई घंटों की साधारण श्रमी के वरावर होती है। यद्यपि समस्त श्रमी का श्रौसत श्रकुशल श्रमी में घटा देना पूर्णरूप से अनुपयुक्त प्रतीत होता है, तथापि वास्तव में यह दैनिक जीवन के श्रनुभवमूलक नियम की सैद्धांतिक बनावट है। वास्तविक विनिमय में हम प्रति दिन यही करते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थों का ऋर्घ एक ही प्रकार के द्रव्य (Money) में आँका जाता है। पर द्रव्य स्वयं एक पदार्थ है श्रीर उसके द्वारा श्रमी से उत्पन्न की गई श्रन्य वस्तुश्रों के विनिमय का तात्पर्य है सब वस्तुश्रों के श्रर्घ को एक वस्तु के श्राधार पर घटाया जाना। मूल्य-निर्धारण की किया की माँति यह किया भी श्रनजानं रूप से श्रुमाव-फिराव के साथ वाज़ार के भाव-ताव के द्वारा होती है। श्रर्घ का कोई निश्रित नाप न तो है श्रीर न हो ही सकता है। श्रर्घ एक सापेत्तिक धारणा है—पएयों का श्रर्घ श्रन्य श्र्मों में नापा जाता है। न पएयों में समाविष्ट श्रम-समय का ही कोई नाप है। मार्क्स केवल यहीं कहते हैं कि एक सामाजिक किया के द्वारा, विनिमय के द्वारा, जिसका श्रनुपात बाज़ार का भाव-ताव निर्धारित करता है, सब प्रकार की श्रमी श्रंत में साधारण श्रमी में प्रकट होती है श्रीर नापीं जाती है।

(स) उत्पादन शीलता—कुछ लोग कहते हैं कि मार्क्ष का ऋषी सिद्धांत प्रबंध सम्बन्धी योग्यता (Managerial ability) पर ध्यान नहीं देता। पर यह त्रुटिपूर्ण है। यदि वह योग्यता उत्पादनशील है तो मार्क्ष की श्रमी की परिभाषा में यह ऋवश्य सम्मिलित हो जातो है।

मूलय—हम पहले कह चुके हैं कि पएय में दो गुण होते हैं। (१)
अपने स्वामी के लिये उपयोगिता और (२) सामाजिक उपयोगिता। प्रथम
को हम इसका स्वामाविक अर्घ और दूसरी को इसका सामाजिक अर्घ
कह सकते हैं। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक अर्घ अर्थात् विनिमयार्घ का
विवेचन करता है। भोग्यार्घ का तो स्वयं ही अनुमान लग जाता है।
कोई चीज़ किसी व्यक्ति को कितनी उपयोगी है, यह तो सभी जान जाते
हैं। पर जब हम उसके विनिमयार्घ का अनुमान लगाते हैं, तभी

कठिनाई मालूम पड़ती है।

श्रमी के द्वारा उत्पन्न होने के कारण सव पएव एक दूसरे के विनिमयसाध्य होते हैं। यह विनिमय सम्य समाज में द्रव्य के द्वारा होता है।
पएयों को एक दूसरे से सीधा ग्रदल-वदल (Barter) करने में वहुत
कठिनाइयाँ होती हैं। इसीलिये एक ऐसी वस्तु निकाली गई है जो विनिमय का सामान्य माध्यम हो ग्रीर ग्रुर्घ को सामान्य रूप से नापने वाली
हो। इसी को 'द्रव्य' कहते हैं। जब किसी वस्तु का ग्रुर्घ द्रव्य में प्रकट
किया जाता है तो उसे 'मूल्य' या 'क्रीमत' कहते हैं। ग्रुर्घ ग्रीर मूल्य
एक ही वात (Synonyms) नहीं है। वाज़ार में वस्तुग्रों का मूल्य
उनके ग्रुर्घ से कभी वढ़ जाता है ग्रीर कभी घट जाता है। 'ग्रु' ग्रीर
'व' नाम की दो वस्तुग्रों की लागत यदि वरावर हो तो इसका ग्रुर्थ यह
हुग्रा कि उनका ग्रुर्घ वरावर है। पर वास्तव में 'ग्रु' का मूल्य 'व' के
मूल्य से कम या ग्राधिक हो सकता है। यह पएय-विशेप की माँग ग्रीर
पूर्ति की दशा पर निर्भर है।

यदि किसी वस्तु की माँग उसकी पूर्ति के पूर्णतः समान हो तो उसका मूल्य उसके अर्घ के लगभग वरावर होगा। यदि उसकी माँग पूर्ति से अधिक होगी तो उसका मूल्य वढ़ जायगा और यदि माँग पूर्ति से कम होगी तो मूल्य घट जायगा। इस प्रकार वरावर अर्घ की वस्तुओं का असमान मूल्य पर कय-विक्रय हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि असमान मूल्य समान अर्घ को प्रकट कर सकते हैं। इस वात का पता माँग और पूर्ति का प्रभाय देखने से और यह निरीक्त् करने से कि यह अर्घ से कितने संकीर्ण रूप से सीमित है, लग सकता है। माँग से अधिक

पूर्ति मृल्य को घटा देती है। परंतु शोघ ही पूर्ति कम हो जाती है। यदि उत्पादक वस्तुओं के अर्घ के बराबर मृल्य वस्तु नहीं कर सकते, तो उत्पादन किया की सामान्य गित धीमी कर देंगे। फलस्वरूप पूर्ति कम हो जाने के कारण मृल्य बढ़ जायगा। मृल्य बढ़ते ही मौंग कम हो जायगी, या पूर्ति में बृद्धि होगी, या दोनों ही बातें होंगी। इसलिये मृल्य गिर जायगा।

इसिलिये यह बात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि पूर्ति और माँग का पारस्परिक सम्बन्ध व्यापार पर बहुत प्रभाव डालता है और मूल्य की असंयत घटती-बढ़ती पैदा करके आर्थिक संकट का कारण होता है। कहना केवल इतना ही है कि यह अर्घ का निर्धारक नहीं, और स्वयं अर्घ को पूर्ति और माँग के मूल्य के ऊपर प्रयुक्त प्रभाव को सीमित रखता है।

सीमान्त-उपयोगिता-सिद्धान्त—सीमान्त - उपयोगिता - सिद्धान्त तथा माँग श्रोर पूर्ति के सिद्धान्त में कोई श्रन्तर नहीं। इस सिद्धान्त के श्रन्तरा किसी मां वस्तु का श्र्ष्य उसकी श्रावश्यकता पूर्ण करने की सामर्थ्य या सामाजिक उपयोगिता की मात्रा पर निर्भर है। इस कथन में कि किसी वस्तु का श्र्र्य उनकी संतुष्टता देने की सामर्थ्य पर निर्भर है जैसा कि जैवंस श्रीर मैंजर का विश्वास था, श्रीर इस कथन में कि यह इसकी उत्पत्ति में व्यय की गई सामाजिक श्रावश्यक श्रमी पर निर्भर है, पारस्परिक विरोध प्रतीत होता है।

परंतु यदि जैवन्स ऋौर मैंजर का ऋषीं से वही तात्पर्य है जो मार्क्ष का मूल्य से है, तो सब विरोध मिट जाता है। इसके विपरीत, यदि हम

यह मानें कि जैवन्स श्रीर मैंजर श्रर्घ को श्रर्घ के ही श्रर्थ में प्रयुक्त कर रहे हैं, श्रीर इस बात को पार्वे कि वे माँग श्रीर पूर्ति की भाँति, सीमान्त उपयोगिता का प्रभाव श्रंत में सामाजिक श्रेणी से सीमित होना मानते हैं, श्रीर मार्क्स सीमान्त उपयोगिता का प्रभाव श्रर्घ पर तो नहीं परंतु श्रर्घ के मूल्य रूप पर मानते हैं, तब भी विरोध नष्ट हो जाता है। श्राधुनिक श्रिधकांश समाजवादी लेखक मानते हैं कि मार्क्स के श्रर्घ सिद्धांत में सीमांत उपयोगिता-सिद्धांत सिन्निविष्ट है।

निश्चित किये जाने वाले सिद्धान्त—हमको अब दो सिद्धान्त निश्चित करने हैं। पहला, अर्घ का सीमान्त-उपयोगिता-सिद्धान्त जो माँग और पूर्ति का दूसरा नाम है; और दूसरा, मार्क्स का अर्घ सिद्धान्त जो सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त को शामिल करता है। पहले हम सैलिग्मन इत्रा दिये गये सीमान्त उपयोगिता-सिद्धान्त का विवेचन उद्धृत करते हैं:

यदि एक मूख से मरता हुआ पथिक एक सेव देख लेतो वह उसके लिये बहुत उपयोगी होगा क्योंकि वह उसे मृत्यु से बचा लेगा। यदि उसे दूसरा सेव मिल जाय, तो वह उसे भी प्राप्त करने का इच्छुक होगा, पर यह उससे कम तीब्र आवश्यकता को पूरा करेगा। जैसे ही उसे और सेव मिलते जायँगे, वैसे ही उसकी लुधा शान्त होती जायगी और शायद दसवां सेव खाते समय वह पूर्णत्या सतुष्ट हो जायगा और सोचने लगेगा कि वह उसे खाय या न खाय। प्रत्येक आगामी सेव की उपयोगिता कम हाती है, और दसवें सेव की कुछ भी नहीं रह जाती। यह दसवां सेव

<sup>\*</sup>देखिये Seligman, Principles of Economics, pp. 177-178

उसकी ब्रावश्यकता का अंतिम सेव है, इसलिये इसकी उपयोगिता को सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) कहते हैं।

यह तो स्पष्ट हो है कि किसी एक सेव की सीमांत उपयोगिता सेंबों की कुल संख्या पर निर्भर है। यदि उस पथिक के पास केवल पाँच ही सेव होते, तो पाँचवें सेव की सोमांन उपयोगिता बहुत काफ़ी होती. क्योंकि सीमांत उपयोगिता ऋंत में पूरी की जाने वाली आवश्यकता की तीवता पर निर्भर है।

दूसरी बात, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, यह है कि प्रत्येक सेव की उपयोगिता आंतिम सेव की उपयोगिता के बराबर है; और इसिलये (उसी आकार आर गुण के) अन्य कि नी भी सेव की उपयोगिता के बराबर है। यदि उस पिथक के पास कुल पाँच सेव हैं तो उनमें से कोई भी सेव सीमांत सेव कहा जा सकता है। वह इन पाँचों में से किसी को भी सब से पहले खा सकता है, क्योंकि प्रत्येक सेव गुण में एक सा ही है।

तीसरे, हमको कुल उपयोगिता श्रोर सीमांत उपयोगिता में श्रंतर जानना श्रावश्यक है। यदि हम प्रत्येक श्रगले सेव की उपयोगिता उसके पहले वाले सेवों की उपयोगिता में जोड़ते चले जायँ तो हमं कुल उपयोगिता मिलती चली जायगी। इस प्रकार वह तृति के विंदु तक बढ़ती चली जायगी। इन सब सेवों की कुल उपयोगिता पाँच सेवों की सीमांत उपयोगिता से श्रवश्य ही श्राधिक होती है। कुल सेवों के ढेर की कुल उपयोगिता, सीमांत इकाई की उपयोगिता को इकाइयों की संख्या से गुण करने पर जो संख्या श्राती है, उसके वरावर होती है। दो सेवों की

कुल उपयोगिता दूसरे सेव की सीमांत उपयोगिता से दुगुनी होगी। चार सेवां की कुल उपयोगिता चौथे सेव की सीमांत उपयोगिता की चौगुनी होगी। यहाँ भी, पूर्व की भाँति, कोष (Stock) की कुल उपयोगिता बड़ती जाती है, पर तृप्ति विंदु तक नहीं बढ़ती। एक सीमा के पश्चात् कोप की सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। आठ सेवों की सीमांत उपयोगिता पाँच सेवों की सीमांत उपयोगिता से कम होगी, यद्यपि कुल उपयोगिता निस्संदेह अधिक होगी।

जय हम किसी मनुष्य के लिये किसी प्रथ्य की सीमांत उपयोगिता का वर्णन करते हैं, तय हम उसके विषय में यह सोचते हैं कि वह उस सीमा तक संतुष्ट हो चुका है जब कि उसे ग्राधिक की ग्रावश्यकता नहीं है। उपयोगिता कम होते हांते शून्य हो जाती है। जितनी ग्राधिक मात्रा में वस्तु दी जायगी, उतनी ही उसकी उपयोगिता कम होती जायगी यहाँ तक कि कुछ समय के वाद वह श्रदृश्य हो जायगी श्रीर उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग नहीं करेगा।

प्रथम सिद्धान्त—जपर का विवेचन हमें बतलाता है कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता श्रीर उसके परिमाण में विपरीत श्रमुपात (inverse proportion) है। यदि भूखे पिथक को एक ही सेव दिया जाता तो उसे पाने के लिये वह शायद श्रपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाता। परन्तु इसको श्रीर श्रन्य सेवों को खाने के पश्चात् वह दसवाँ सेव ले तो सकता है, पर वह तृप्ति-विंदु के इतने समीप है 'कि वह उसके लिये कुछ श्रदा करने को तत्पर नहीं। यदि उसे सौ सेव दिये जायँ, तो शायद वह लेने को भी तैयार न हो। उनकी उसे श्रावश्यकता ही नहीं;

वे उसके लिये उपयोगी नहीं, प्रत्युत ऋतुपयोगी हैं। यदि यह माँग ऋौर पूर्ति का सिद्धांत नहीं तो क्या है ?

एक भूखे पथिक के स्थान पर अब हम एक समाज को लेते हैं।
मान लीजिये सेव कम होने के कारण अच्छे दामों पर विकरहे हैं। उनकी
माँग अधिक है। प्रत्येक सेव के लिये दस ख़रीदार हैं। इस समय एक
सेव वाला बाहर से १०० सेव ले आता है। सेव का मूल्य अब गिर
जायगा। यदि ५००० सेव और कहीं से आ जायँ तो शायद सेवो का
बिकना असंभव हो जाय। वे अर्घहीन हो जायँगे। प्रो० सैलिंग्मन के
शब्दों में उपयोगिता शून्य हो जाती है और प्रथ एक आर्थिक वस्तु
नहां रह जाती।

जैवन्स, जिन्होंने इंगलैंड में इस सिद्धान्त को जन्म दिया, स्वीकार करते हैं कि सीमान्त उपयोगिता पएय के परिमाण के साथ बदलती रहती है: उस परिमाण के बढ़ने से सीमान्त उपयोगिता घटने लगती है। \* उन्होंने अपने सिद्धान्त की व्याख्या करने के लिये वही उदाहरण लिया जो सन् १८०४ में लार्ड लॉडरडेल ने लिया था। लॉडरडेल लिखते हैं, "पानी उन वस्तुओं में से एक वस्तु है जो मनुष्य के लिये अत्यंत उपयोगी है; फिर भी इसका अर्घ नहीं होता। इसका कारण प्रत्यच्च है। ऐसा शायद ही कभी कहीं पर होता हो कि इसके उपयोगिता के गुण के साथ-साथ कम मात्रा में पाये जाने की अवस्था भी उपस्थित हो। परंतु किले के घेरे के अवसर पर, अथवा समुद्र-यात्रा में, जब इसकी मात्रा कम

<sup>\*</sup>देखिए W. S. Jevons, The Theory of Political Economy. p. 62

होती है, तव इसका भी श्रर्घ हो जाता है।\*

इस उद्धरण की जैवंस से समता कीजिए: हम विना पानी के एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते, परंतु फिर भी सामान्य परिस्थितियों में उसका कुछ भी अर्घ नहीं। यह क्यों है ? केवल इसलिये कि हम उसको इतनी अधिक मात्रा में पाते हैं कि उसकी सीमान्त उपयोगिता शर्य के यरावर रह जाती है। जवपानी की पूर्ति स्खा पड़ने से कम हो जाती है, तब हम उसकी उपयोगिता पहले की अपेद्या कहीं अधिक महस्स करने लगते हैं। †

इन कथनों से यह स्पष्ट है कि सीमान्त-उपयोगिता-सिद्धान्त और माँग और पूर्ति सिद्धान्त एक ही हैं। सीमान्त उपयोगिता पएथों का अर्थ निर्धारित नहीं करती, चाहे वह अर्थ के मूल्य-रूप पर कितना ही प्रभाव डालती हो। यही आवश्यक वात है जो अर्थ के सिद्धान्त के विषय में कही जा सकती है। सानुपातिक अभाव का मूल्य पर प्रभाव देखते हुये, यह कथन इसी सिद्धान्त के प्राचीन रूपों से बढ़ा हुआ है, और किसी मूल्य-विशेष की घटती-बढ़ती की अधिक उपयोगी व्याख्या है—यह वात अत्यंत कटर मार्क्यवादी भी स्वीकार कर सकते हैं।

दूसरा सिद्धान्त—ऊपर के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीमान्त उपयोगिता-सिद्धान्त का महत्व केवल इतना ही है कि यह स्वतंत्र प्रतियोगिता में मूल्य की घटती-बढ़ती का मुख्य कारण बताती

<sup>\*</sup>Lauderdale, An Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth, p. 16.

TW. S. Jevons, The Theory of Political Economy, p. 62

है। मार्क्स ने सापेक्षिक कभी या बाहुल्य के मूल्य पर प्रभाव डालने को कभी असल्य नहीं बताया। इसके विपरीत, उनका सारा सिद्धान्त इस यात को स्वीकार करता है कि माँग और पूर्ति की अतरिक्रया (अर्थात् उपयोगिता की मात्रा) बाज़ार के मूल्य के अचिरकालीन चढ़ाव-उतार को नियमित रखती है। अपरन्तु वे सीमान्त अर्घ के प्रभाव पर भी प्रकाश डालते हैं। जब पूर्ति और माँग बराबर हैं, तब मूल्य वास्तविक अर्घ को ठीक-ठीक आँकता है। ऐसी दशा में जब माँग और पूर्ति समतल हो जाती हैं, तब अर्घ मूल्य को निश्चित करता है।

मार्क्स ने उपयोगिता की विभिन्न मात्रात्रों की भी उपेन्ना नहीं की जैसा कि बॉहम-वावर्क श्रौर उनके श्रनुयायियों का भ्रम है। उनका सिद्धान्त इस तात्विक कल्पना पर निर्धारित है कि श्रर्घ सामाजिक उप-योगिता से (जो उपयोगिता से भिन्न है) ऋभिन्न है। चाहे एक वस्तु कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, यदि उसकी माँग नहीं है, तो उसका अर्घ शून्य होगा, चाहें उसके उत्पन्न करने में कितनी ही अमी क्यों न च्यय हुई हो। उनका समस्त तर्क केवल सामान्य सामाजिक उपयोगिता को ही स्वीकार नहीं करता वरन् सानुपातिक सामाजिक उपयोगिता से भी सम्बन्ध रखता है। जब वे 'सामाजिक आवश्यक अमी' का प्रयोग करते हैं, तब वे केवल ख्रौसत श्रमी की श्रोर ही संकेत नहीं करते। एक पर्य चाहे श्रौसत श्रम-समय में उत्पन्न किया गया हो, परन्तु यदि वह समय 'सामाजिक आवश्यक' कार्य के लिये नहीं व्यतीत किया गया, श्रर्थात् यदि पर्य समाज के लिये आवश्यक नहीं था, तब उस पर्य के

<sup>\*</sup>देखिये Karl Marx, Value, Price and Profit, p. 24.

विषय में यह कहना कि उसके श्रंतर्गत 'सामाजिक श्रावश्यक उपयो-गिता' है, श्रनुपयुक्त होगा। यह वाक्यांश मार्क्ष के सामाजिक भोग्यार्घ के विचार का एक वस्तु की उत्पत्ति में व्यय की गई श्रमी तक विस्तार मात्र है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मार्क्स ने सापे चिक उपयोगिता की कभी भी उपेचा नहीं की । माँग और पूँजी का सिद्धान्त और सीमांत उप-योगिता का सिद्धान्त केवल मूल्य के वास्तविक अर्घ के समीपवर्ती चढ़ाव उतार की व्याख्या करने के ढंग हैं जोकि मार्क्स के सिद्धान्त में सिम्मिलित हैं।

जैवंस का स्वीकरण — इतना कह देना ग्रौर ग्रावश्यक है कि सीमांत उपयोगिता के सिद्धान्त की सीमाग्रों को स्वयं प्रो॰ जैवंस ने स्वीकार किया है। वे मानते हैं कि वास्तव में वस्तुग्रों की सीमांत उपयोगिता उस श्रमी से स्वतंत्र रूप में नहीं निश्चित की जाती है जोिक उसकी उत्पत्ति के लिये ग्रावश्यक है। वे कहते हैं कि उनका सीमांत-उपयोगिता-सिद्धांत ग्रायशास्त्रियों की साधारण भाषा में कथित उस प्रसिद्ध नियम को जन्म देता है जिसके द्वारा यह निश्चित किया गया है कि ग्राव उत्पत्ति के मूल व्यय के सानुपातिक है। श्र ग्रन्त में वे ग्रपना तार्किक ढाँचा श्रमी पर ग्राधारित करते हैं ग्रौर श्रमी को ही ग्राव का ग्रांतिम निश्चय करने वाला मानते हैं। उनका तर्क इस प्रकार है:—

(ग्र) उत्पत्ति की लागत (Cost of production) पूर्ति को निर्धारित करती हैं।

<sup>\*</sup>देखिये Jevons, op. cit., p. 186.

🏸 (ब) पूर्ति सीमांत उपयोगिता को निर्धारित करती है 🦠

🏸 (स) सीमांत उपयोगिता ऋषे को निर्धारित करती है 🎁 🔻

यदि (त्र), (ब) को निश्चित करता है, और (ब), (स) को, तो (त्र), (स) को निश्चत करता है। बड़े में छोटा शामिल है, और माक्स के अर्घ-सिद्धान्त के अंतर्गत वे सब बातें आ जाती हैं जो सीमांत-उप-योगिता-सिद्धांत में अर्घ से सम्बन्ध रखती हैं।

एकाधिकार मूल्य—एकाधिकार मूल्य का भी कुछ संचित वर्णन दे देना आवश्यक है। जब हम अर्घ और मूल्य का विवेचन करते हैं तो स्वतंत्र प्रतियोगिता की कल्पना कर लेते हैं। ऐसी दशा में मूल्य अर्घ से ऊँचा या नीचा हो सकता है। पर कुछ ही समय पश्चात् दोनों शक्तियाँ समतल हो जायँगीं और मूल और अर्घ में समानता स्थापित हो जायगी। जब एकाधिकार होता है तो मूल्य कृत्रिम ढंग से अर्घ से अधिक रक्खा जाता है। यह बात अर्घ-सिद्धांत के बाहर हो जाती है, और वस्तुओं का मूल्य खरीदारों की इच्छा और विक्रेताओं की पूर्ति पर अधिकार करने की शक्ति पर निर्भर रहता है।

# अध्याय २१ अतिरिक्तार्घ

पँजीवादी युग में उत्पत्ति इसिनये की जाती है कि उत्पन्न किया हुआ माल लाभ पर वेचा जा सके। लाभ उठाना पूँजीवादी उत्पादन किया का उद्देश्य है। इसलिये हमें लाभ की प्रकृति, उत्पत्ति ख्रीर कार्य जानना आवश्यक है। मार्क्ष का अति।रेक्कार्घ-सिद्धांत इसी लाभ-का निरूपण करता है।

धन की उत्पत्ति—लाभ समाज के समस्त धन का एक भाग है। धन श्रमी ख्रौर प्रकृति की शक्तियों के सहयोग का परिणाम है। श्रमी ही कुल धन का साधन हैं — ऐसे वाक्यांश बहुत से समाजवादियों के ग्रंथों में मिलेंगे, पर ये समाजवाद के सिद्धांतों के ख़ांग नहीं । अम से कम मार्क्स के अतिरिक्तार्घ-सिद्धांत से तो उनका कोई मतलय नहीं। मार्क्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, श्रमी धन की सम्पूर्ण शक्ति नहीं है। पर्य दो तत्वों के सहयोग-मात्र हैं - पदार्थ ग्रौर श्रमी के । यदि हम उनसे छपयोगी अमी निकाल देते हैं, तो एक भौतिक ग्राधार शेष रह जाता है, जो (मनुष्य की सहायता के विना) प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह ग्राधार प्रकृति की भाँति कार्य कर संकता है, स्रर्थात् पदार्थ के रूप को परिवर्तित कर सकता है। यही नहीं, रूप-परिवर्तन के इस कार्य में, वह सदैव प्राकृतिक शक्तियों में सहायता पाता रहता है। इस

प्रकार हम देखते हैं कि केवल श्रमी ही भौतिक धन का एकमात्र साधन नहीं है, ख्रौर न उस भोग्यार्घ का ही, जो कि श्रमी के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसा कि विलियम पैटी लिखते हैं, श्रमी उसका पिता है ख्रौर पृथ्वी उसकी माता है। कि जब समालोचक कहते हैं कि मार्क्स ने श्रमी को धन की संपूर्ण शक्ति माना, तब वे मार्क्स से अनिभन्न होना स्वाकीर करते हैं ख्रौर सम्पत्ति, योग्य पदार्थ, ख्रौर उनके ख्रर्घ—एक ख्रमूर्त गुण—में भेद न जानने की ख्रयोग्यता दिखाते हैं।

पूँजी की प्रकृति (Nature)—पूँजीवादी समाज में मशीन, कारख़ाने आदि उत्पत्ति के साधन पूँजीपितयों की सम्पत्ति होते हैं। एक ग्रीब मज़दूर इन सब वस्तुओं को नहीं ख़रीद सकता। इन वस्तुओं पर उनके प्रयोग करने वालों के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का अधिकार होना ही पूँजीवाद के वर्गीकरण का आधार है।

इसिलिये पूँजी की केवल यह परिभाषा दे देना कि यह वह धन है जो श्रीर धन पैदा करने में प्रयोग किया जाता है, काफ़ी नहीं। यह उत्पत्ति के सामाजिक सम्बन्ध को भी श्रपने श्रंतर्गत ले श्राती है। पूँजी-पित उत्पत्ति के साधनों द्वारा लाभ उपार्जन करना चाहते हैं—यह पूँजी-वादी समाज का तात्विक उद्देश्य है। इसिलिये पूँजी वह धन है जो श्रीर धन पैदा करने में प्रयुक्त होता है जिससे कि उसके विनिमय से कुछ लाभ प्राप्त हो सके। जब समाजवादी यह कहते हैं कि पूँजी एक सामाजिक सम्बन्ध है जो वस्तुश्रों के माध्यम द्वारा प्रकट किया जाता है, तब उनका यही तात्वर्य होता है। यदि कभी कोई समाजवादी "पूँजी का च्य"

<sup>\*</sup>Karl Marx, Capital (Kerr), Vol. 1, Chap. I, p. 50.

कहता है, तो उसका तात्पर्य उस सामाजिक सम्बन्ध को नष्ट करने से होता है, न कि भौतिक पदार्थ को।

पूंजीपतियों का उत्पत्ति के साधनों पर श्राधकार होने के फलस्वरूप जो पूजीपतियों श्रीर मज़दूरों में सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, उसकी क्या प्रकृति है ? पूंजीपात श्रपने लाभ के लिये मज़दूरों की उत्पादन-शक्ति उत्पत्ति के साधनों से सयुक्त कराना चाहता है। मज़दूर भी, धन उत्पन्न करके श्रपनी जीविका कमाने लिये, पूँजीपतियों के उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करने पर वाध्य हो जाते हैं। वे स्वयं तो मशीन इत्यादि वस्तुश्रों को ख़रीद नहीं सकते। इसलिये उन्हें पूँजीपतियों को श्रानी श्रम'शक्ति वेचने के श्रांतरिक्त कोई चारा नहीं।

श्रतिरिक्तार्घ—श्रम-शक्ति को पूँजीपति उसी प्रकार ख़रीदते हैं जिस प्रकार अन्य किसी पण्य—मशीन, कच्चे माल आदि—को। अन्य पण्यों को उत्पन्न करने में श्रम-शक्ति का भी वैसा ही उपयोग होता है जैसा इन वस्तु श्रों का परंतु श्रम-शक्ति में एक विचित्र गुण है: यह प्रयोग में लाये जाने की किया में एक नवीन श्रर्घ उत्पन्न करती है, जैसा कि श्रीर कोई पण्य नहीं करता। जूते बनाने में चमड़ा, मशीन श्रीर श्रमी काम में लाई जाती है। चमड़ा काम में लाया जाता है, पर वह श्रपने श्रर्घ को बृद्धि नहीं करती। परंतु श्रम-शक्ति श्रपने श्रर्घ को प्रयुक्त होते संमय श्रवश्य बढ़ाती है।

श्रम शक्ति वेचने वाले मज़दूर को उसके वदले में मज़दूरी मिलती है, जो उसके ग्रर्थ का मूल्य-का है। ख़रीदने के पश्चात् श्रम-शक्ति पर ख़रीदार, ग्रर्थात् पूँजीपति, का ग्राधिकार हो जाता है। मज़दूर को श्रम-

शक्ति के भीग्यार्घ के बदले में विनिमयार्घ की प्राप्ति होती है। अब यह अम शक्ति उत्पादन-क्रिया में लगा देने पर, अपने अर्घ से अधिक—दुगुना या तिगुना—अर्घ पैदा करेगी । मार्क्स के अतिरिक्तार्घ-सिद्धांत का यह केंद्रित विचार है।

त्रांतिरिक्ताघं का मूल — मान लोजिये एक पूँजीपति कुछ मज़दूरों की श्रम-शिक्त दस घंटे प्रति दिन के हिसाब से ख़रीद लेता है। वह वाज़ार की दर से उनकों मज़दूरी दे देता है और उस श्रम-शिक्त को उत्पादन-क्रिया में लगा देता है। जब वे पाँच घंटे काम कर चुकते हैं, तब वे श्रपने वेतन के बराबर श्रघं उत्पन्न कर लेते हैं। यदि इस समय उन्हें छुट्टी दे दी जाय तो वे कच्चे माल का श्रघं श्रपने वेतन के वराबर चढ़ा देंगे श्रीर इसलिए पूँजीगित को कुछ भी लाम-हानि नहीं होगी। परंतु मज़दूर लोग यहाँ पर रुक नहीं जाने; पाँच घंटे के बाद वे पाँच घंटे श्रीर काम करते हैं श्रीर श्रधिक श्रघं उत्पन्न करते हैं। वेतन के वराबर श्रघं की उत्पत्ति के श्रतिरिक्त जो श्रघं उत्पन्न करते हैं। वेतन के वराबर श्रघं की उत्पत्ति के श्रतिरिक्त जो श्रघं उत्पन्न करते हैं। वेतन के वराबर श्रघं की उत्पत्ति के श्रतिरिक्त जो श्रघं उत्पन्न किया जाता है वह श्रतिरिक्तार्घ (mehrwerth) कहलाता है।

यह हम एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मिन लीजिये एक मज़दूर का दैनिक वेतन चार आना है और पाँच घंटे प्रतिदिन काम करके एक मज़दूर चार आने का अर्घ उत्पन्न कर सकता है। एक पूँजी-पित १००० मज़दूर चार आने प्रतिदिन के हिसाब के दस घटे रोज़ काम करने के लिये लगाता है। इसलिये अम-शक्ति का प्रतिदिन का मूल्य २५०) है। मान कि लीजिये प्रतिदिन २५०) का कच्चा माल काम में लाया जाता है अौर प्रतिदिन २५०) का कच्चा माल काम में

उत्पत्ति के बाद जो माल पैदा होता है उसका। मूल्य तीनों चीज़ों ग्रौर कच्चे माल या मज़दूरी के संयुक्त मूल्य के वरावर है।

त्राय श्रीर व्यय का विवरण यह है :—

श्रम-शक्ति के लिये क २५०)
कच्चे माल के लिये २५०)
मशीन के मूल्य में घटती २५)
कुत्त लागत ५२५)

आय:---

(माल की विकी पर) ७७५) . अतिरिक्तार्घ २५०)

यह तो स्वयं स्पष्ट है कि मूल्य की बृद्धि अपने आप नहीं हो सकती इसका मृल केवल अम-शक्ति की जीवित शक्ति में हो सकता है। जिसप्रकार धन की साधारणतम कल्पना में मानवीय उद्योग द्वारा किसी प्राकृतिक पदार्थ की परिणत प्रक्रिया सम्मिलित है, उसी प्रकार यहाँ मानवीय उद्योग कच्चे माल को परिणत—नवीन अर्घ उत्पन्न करता रहा है।

अतिरिक्तार्घ का विभाजन — कुल अतिरिक्तार्घ पूँजीपित ही इज़म नहीं कर जाते, वरन् वह भूमिपित, महाजन इत्यादि सब में विभाजित होता है। अतिरिक्तार्घ एक ऐसा भांडार है जिसमें से कुल लगान, व्याज ओर लाभ अदा किये जाते हैं। इसी भांडार में से पूँजी पूरी की जाती है, और वढ़ाई जाती है। ये लोग इस भांडार के विभाजन में ख़ूव लड़ते-भिड़ते हैं। प्रत्येक हिस्सेदार इसका एक वड़ा भाग स्वयं हस्तगृत कर लेने का उद्योग करता है। पर मज़दूरों को इस युद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं। उनका हित तो इसी में है कि उनका कम से कम शोषण हो। इसके विरुद्ध अतिरिक्तार्घ के हिस्सेदारों का यह संयुक्त प्रयास होता है कि वह मज़दूरों के शोषण को कम कराने के उद्योग को रोकें। श्रेणी-संघर्ष की यही प्रेरणा है। श्रेणी-युद्ध का कारण अतिरिक्तार्घ है, विरोधियों के व्याख्यान और लेख नहीं, मज़दूर सभाएँ और समाजवादी आंदोलन नहीं। यह कार्य है, कारण नहीं।

अतिरिक्तार्घ और लाभ की दर—पूँजीपित द्वारा लगाई गई कुल पूँजी का वह भाग जो मज़दूरी के रूप में अदा किया जाता है, अपने अर्घ में बृद्धि करता है और अतिरिक्तार्घ को जन्म देता है। इसका शेष भाग जो कच्चे माल आदि पर व्यय किया जाता है, इस प्रकार अपने मूल्य को नहीं बढ़ाता। इसिलिये मार्क्स पहले प्रकार की पूँजी को परिवर्तनशील पूँजी और दूसरे प्रकार की पूँजी को अपरिवर्तनशील पूँजी कहते हैं। अपने उदाहरण में हमने अतिरिक्तार्घ की परिवर्तनशील पूँजी के बराबर होने की कल्पना की थो। मार्क्स की भाषा में, इस अवस्था में अतिरिक्तार्घ का परिवर्तनशील पूँजी के साथ शत प्रतिशत अनुपान है। यह मज़दूरों के शोषण की मात्रा का माप है, अर्थात् वे १००% की दर से शोषित किये जा रहे हैं।

यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि यह अनुपात लाभ का अनुपात नहीं है। लाभ की दर मालूम करने के लिये हमें अतिरिक्तार्ध का कुल पूँजी (परिवर्तनशील तथा अपरिवर्तनशील को मिलाकर) से अनुपात मालूम करना पड़ता है। इस प्रकार अतिरिक्तार्घ का परिवर्तन-

शील पूँजी से अनुपात (=शोपण या अतिरिकार्घ की दर) शत प्रतिश्वत है; परन्तु अतिरिक्तार्घ का कुल पूँजी के साथ अनुपात (=लाभ की दर) ४७.६% है।

यदि हम यह मान लें कि मज़दूरी की दर तीन ग्राना प्रति दिन है, तो पुँजीपति की ग्राय-व्यय का विवरण इस प्रकार होगा :—

| व्यय :                 | ₹०         | ग्रा०      | पा० |
|------------------------|------------|------------|-----|
| अम शक्ति के लिये       | १८७        | =          | o   |
| कच्चे माल से लिये      | २५०        | <b>′</b> o | ٥   |
| मशीन के मूल्य में घटती | २५         | 0          | 0   |
| कुल लागत               | ४६२        | ×          | 0   |
| ग्राय:—                |            |            |     |
| माल की विकी पर         | <b>৬७५</b> | 0          | 0   |
| ं ग्रतिरिक्तार्घ       | ३१२        | =          | D   |

इस हालत में शोपण की दर वह गई है: पहले तो यह १००% थी पर अब १६६.६% हो गई है। लाभ की दर ४७.६% से बढ़कर ६७.५% हो गई। दूसरे शब्दों में, पहले पूँजीपति मज़दूरों की पाँच घंटे की मज़दूरी ज़ब्त कर लेते थे, अब वे लगभग छ: घंटों की मज़दूरी अपने पास रख लेते हैं।

सिद्धान्त की संकीर्ण आलोचना—असमाजवादी तथा मुधार-वादी सम्प्रदाय (Revision ist School) के समाजवादियों ने इस सिद्धांत की जो भी आलोचना की है वह इसकी अत्यंत सकीर्ण तथा कड़िमूलक व्याख्या पर आधारित है। उदाहरण के लिये, मार्क्स ने श्रपने सिद्धांत की गणित के प्रयोग से ठीक-ठीक न्याख्यां की, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वास्तविक जीवन में यह सिद्धांत उसी यथार्थता (pre-ciseness) के साथ कार्यशील होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रारम्भ में यह कल्पना की थी कि सब पएय अपने अर्घ के बराबर मूल्य पर विकते हैं, पर बाद को वे लिखते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं होता, श्रीर वस्तुश्रों के मूल्य उनके अर्घ से कम या ज्यादा हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थित से आलोचकों ने काफी भ्रमास्पद विचार फैलाये हैं।

इस सिद्धांत की संकीर्ण व्याख्या करके कुछ समाजवादियों ने यह निष्कष निकाला है कि मज़दूर जब मज़दूरी करते हैं, उसी समय शोषित होते और हो सकते हैं। इसलिये उन्होंने समाजवाद के कियात्मक रूप के प्रसार में बहुत से मज़दूरों के लाभकारी आंदोलनों को शामिल नहीं किया। पर मार्क्स ने इस बात का कई स्थानों पर दिग्दर्शन कराया है कि मज़दूर लोगों का उपभोक्ता की हैसियत से भी शोषण होता है\* और जैसे जैसे एकाधिकार की सत्ता में बुद्ध होती है, बैसे ही बैसे शोषण के दूसरे रूप की मात्रा भी बढ़ती जाती है।

कुल लोगों का भ्रम है कि इस सिद्धांत का मतलब यह है कि कुल धन श्रमों उत्पन्न करती है; इसिलये यह मज़दूरों की है श्रीर इसके श्रनु-सार समाजवादी राष्ट्र में प्रत्येक मज़दूर श्रावश्यक मज़दूरी से व्यय का भाग घटाकर, श्रपनी उत्पत्ति के मृत्य के बराबर मज़दूरी पायेगा। पर मार्क्त ने यह कहीं नहीं लिखा कि मज़दूरों को श्रपनी श्रमी का कुल मृत्य मिलना चोहिये। मार्क्स नैतिक वितरण के सिद्धान्त को निरादर

<sup>\*</sup>दिखिये Capital, Vol. 111, pp. 715-716

की दृष्टि से देखते थे। वे कहते थे कि समाजवाद का इसिलए स्थापन नहीं होना चाहिये कि इसमें वितरण नैतिक होगा और मज़दूरों को अपनी कुल उत्पत्ति मिल जायगी, वरन समाजवाद का आना इसिलये अवश्यभावी है कि पूँजीवाद ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसी-लिये सन् १८७५ ई० में जर्मनी के समाजवादियों का जो गोथा प्लैट-फार्म स्वीकार किया गया, उस पर बहुत से बन्धन लगाये गये।

बात जरा अजीव-सी है। वास्तव में आधुनिक या पुरातन समाजन वाद की अपील बहुत कुछ एक नैतिक अपील है, श्रीर समाजवाद एक ऐसी अपन्दोलन है जो एक न्यायपूर्ण सामाजिक प्रणाली का पद्मपाती है। पर ये नैतिक बातें मार्क्षवाद में शामिल नहीं हैं। यह बात परेशानी की नहीं क्योंकि समाजवाद मार्क्षवाद से अधिक विस्तृत है। यदि मार्क्ष के दर्शन की सम्पूर्ण प्रणाली नष्ट कर दी गई होती, तब भी वर्तमान असमानता, धन का असमान वितरण जिससे कुछ लोग आनंदर पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ भूखों मरते हैं, आदि बातें एक ऐसे आन्दोलन को जन्म देतीं जिसका उद्देश्य उत्पत्ति के समस्त साधनों पर संयुक्त अधिकार प्राप्त करना होता। इस समय इस विषय से हम समबद्ध नहीं हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्क्ष के अनुसार पूँजीवाद तभी तक जीवित रह सकता है जब तक कि इसके विनाश के लिये एक नवीन युग शक्तिपूर्वक नहीं आता।

#### श्रध्याय २२

# मार्क्स की भविष्यवाणी

मार्क्षवाद के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात् अबं हम मार्क्ष की भविष्यवाणी पर आते हैं। हम देख ही चुके हैं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या के द्वारा उन्होंने बताया कि वर्तमान युग शोषक और शोषित वर्गों के संघर्ष का व्यक्तीकरण है। इसके बाद उन्होंने इस अध्ययन के आधार पर यह भी बताया कि भविष्य में समाज का विकास किन रेखाओं पर होगा, और पूँजीवाद का पतन तथा समाजवाद का उत्थान और स्थापन कैसे होगा।

मार्क्स कहते थे कि समाज स्थिर (Static) नहीं है, वरन् वह प्रगति-शील है। विकास की ग्रागामी श्रेणों में पूजीवाद के पतन का होना ग्रवश्यंभावी है। समय की प्रगति के साथ पूँजी थोड़े से मनुष्यों के हाथों में त्राती जायगी ग्रीर छोटे छोटे पूँजीपतियों का हास होता जायगा। साथ ही साथ सर्वहारावर्ग का संगठन प्रौढ़ ग्रीर सुदृढ़ होता जायगा। उनकीं हालत गिरती जायगी ग्रीर त्रात में सर्वहारावर्ग क्रांति कर देगा, ग्रीर उसी प्रकार उत्पत्ति के साधनों पर श्रविकार स्थापित कर लेगा जिस प्रकार पूँजीवाद वर्ग ने पहले समस्त ग्रविकारी वर्गों को मिलाकर ग्रपने को पुष्ट बना लिया था पूँजीवाद के विकास के इस नियम का हम निम्नलिखित भविष्यवाणियों से में विश्लेषण कर सकते हैं:—

<sup>\*</sup>देखियेCommunist Manifesto त्र्यौर Das Capital, Vol. I.

- (१) पूँजी का न्यूनतम पूँजीपितयों के हाथ में केन्द्रीकरण।
- (२) मध्य वर्ग का लोप।
- (३) उत्तरोत्तर वढ़ती हुई दुर्दशा, निर्धनता ग्रीर खाद्य-पदार्थों की कमी ।
- (४) तीवतम आर्थिक संकट।
- (५) सामाजिक क्रांति श्रौर समाजवाद का स्थापन ।

#### (१) पूँजो का केन्द्रीकरण

मार्क्स ने भविष्यवाणीकी थी कि जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, वैसे वैसे स्पर्धा की शक्ति कम होती जायगी और एकाधिकार की उत्ता स्थापित होती जायगी। एकाधिकार उत्पत्ति की उन्नति को रोकता है। इसिलये उसको नष्ट करने के लिये शक्तियाँ तैयार होती रहती हैं और अंत में व्यवसायिक क्रियाओं का राष्ट्रीकरण हो जाता है। मार्क्स लिखते हैं कि पूँजी का एकाधिकार उत्पत्ति पर एक बन्धन हो जाता है। उत्पत्तिके साधनों का केन्द्रीकरण तथा अभी का समाजीकरण जब उच्चतम विन्दु पर पहुँच जाता है, तब उसका विनाश होना प्रारम्भ हो जाता है। शोषक वर्ग का शोषण समाप्त हो जाता है।

एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं कि परयों को सस्ता करके प्रति-योगिता की लड़ाई लड़ी जाती है। परयों का सस्तापन श्रमी की उत्पादन-शक्ति तथा उत्पत्ति की मात्रा पर निर्भर रहता है। यही कारण है कि बड़े पूँजीपित छोटे पूँजिपितयों से अधिक सफलता प्राप्त करते है। इिष और

<sup>\*</sup>देखिए Karl Marx, Capital, I, p. 837 †Marx, Capital. I, p. 394

व्यसायिक चोत्र में छोटे पैमाने पर माल पैदा करने (घाला अब कब्र में पैर लटकाये बैटा है।

मार्क्स की यह भविष्यवाणी बहुत कुछ सत्य निकली है । वर्तमान श्रार्थिक संसार में बड़े पैमाने पर, माल पैदां करने वालों की परिस्थित प्रधान है त्रौर स्वर्धा करने वालों में संयुक्त होने की शक्ति ऋत्यन्त महत्य-पूर्ण वस्तु है। जहाँ कहीं, भी पर्य आधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है श्रीर एक-सा होता है, उत्पन्न करने का तरीक़ा एक-से कार्य-क्रम के अनुसार है और कार्य को गति और प्रकृति शीघ निरीच्या और प्रीचा के योग्य है, बस वहीं बड़े पैमाने की उत्पत्ति को सफलता का अदितीय चेत्र मिल जाता है। क्योंकि वहाँ उसे बहुत सी ऐसी सुविधाएँ मिल जाती हैं, जैसे कि उत्पन्न की हुई प्रत्येक वस्तु पर निश्चित व्यय में वचत, बहुमूल्य पर कुशल प्रबंधकर्ता को रखने की सम्भावना श्रीर सामर्थ्य, नवीन उत्तम और श्रेष्ठ तरीके, अच्छी मशीनों का प्रयोग, अमुविभाग का अधिक अवसर, छोटी-छोटी उपज की वस्तुत्रों का लाभदायक सदुप्-योग, ऋधिक और आसान ऋण मिलने की सुगमता, कच्चा भाल लरीदने और पका माल बेचने में बचत आदि, जिनके कारण वह छोटे पैमाने पर माल बनाने वाले को सहज में ही पराजित, कर सकता है। इसके अतिरिक्त और भी लाभ हैं, जो एक मनुष्य के अधिकार में कुल व्यवसाय के होने तथा प्रारम्भिक श्रेणी से त्र्यंतिम श्रेणी तक माल उत्पन्न करने में पास हो सकते हैं। इसीलिये आजकल चारों ओर बड़े बड़े संघ श्रीर राष्ट्र श्रादि दृष्टिगत होते हैं। खान के व्यवसाय में, संयुक्त-राष्ट्र स्रमेरिका में केवल कुछ ही कम्पनियों के हाथ में कुल कोयले की खाने

हैं। यातायात के साधनों में, रेल की अनेक कम्पितयाँ हैरीमैन, हिल या कैनेडियन पैसिफ़िक प्रणाली ने हज़म कर ली हैं और महस्तों वड़े-वड़े जहाज़ एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज़-कम्पनी (International Mercantile Marine) के अधिकार में है। कारख़ानों में, लोहे, पैट्रोल और तम्बाक़ आदि का व्यवसाय कुछ गिने-चुने ट्रस्ट और कार्टेल के हाथों में है। वकों में एकीकरण (Combination) की ख़ूब उन्नित हो रही है जो विशेष रूप से जर्मनी और इंगलैंड में व्यान देने योग्य है। छोटे-छोटे व्यापार में भी लिप्टन कम्पनी, युनाइटेड सिगार कम्पनी आदि कम्पनियाँ जिनकी शाखाएँ देश के कोने-कोने में फैली होती हैं, इसी बात की द्योतक हैं।

परन्तु असमाजवादी लेखक श्रीर बहुत से समाजवादो भी मार्क्स की इस भविष्यवाणों से सहमत नहीं क्योंकि वे कहते हैं कि ट्रस्ट इत्यादि वह तो अवश्य रहे हैं, पर छोटे-छोटे व्यवसायों का भृमि से अभी लोप नहीं हुआ; छोटी-छोटी दूकानें अब भी स्थापित हैं; और कृपि में भी छोटे-छोटे खेतों की ही विजय होती है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि छोटे-छोटे व्यवसायों की परिस्थिति आजकल काकी अच्छी है। श्रीद्यो-गिक सेंग्र में बड़े-बड़े फर्म उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं, पर छोटे-छोटे फर्मों का अब भी अस्तित्व है। बारीक और उच्च श्रेणी की आवश्यकताओं की प्रतिक्त है। बारीक और उच्च श्रेणी की आवश्यकताओं की प्रति करने में और जहाँ कहीं भी व्यक्तिगत परीना और निरीन्ण अथवा उच्च कलात्मक कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ छोटे फर्म सुरिस्तित रहते हैं। सामान्य व्यापार में छोटे फर्म और भी अच्छी

<sup>ै</sup>देखिए Skelton, Socialism, A Critical Analysis, p. 156

दशा में हैं क्योंकि छोटे फर्म खरीदारों की सुगमता पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और उनके समीप ही खोले जा सकते हैं। बड़े फर्म तो बाज़ार में ही खुलते हैं जो सब ख़रीदारों के घर के पास नहीं होते।

खेती में भी अब तक यही हाल था। लेखक अब तक अंकों द्वारा यह दिखाते रहे हैं कि कृषि में किसी प्रकार का एकत्रीकरण नहीं हुआ, इसके विपरीत बड़े बड़े खेत छोटे-छांटे खेतों में विभाजित कर दिये गये हैं। इस समाजवादी लेखक लिखते हैं कि 'खेती के सम्बन्ध में समाजवादी भविष्यवाणियाँ पूर्ण रूप से मिथ्या प्रमाणित हुई हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि छोटे-छोटे खेतों का महत्व बड़े-बड़े खेतों की अपेचा अब भी अधिक हैं। मार्क्स का यह कथन कि छोटे परिमाण में खेती करना पूर्णतः अनुपयुक्त तथा अनुपयोगी है तथा एँगिस्स का यह विश्वास कि पूँजीवादी उत्पत्ति में छोटे-छोटे फर्मों का विनाश हो जायगा, अत्यंत त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुये हैं।

वास्तव में मार्क्स के लिखने के समय ग्रौर कुछ समय पश्चात् तक खेती में भी बड़े खेतों की विजय रही। पर बाद में इसके विरुद्ध भावना ज़ोर पकड़ गई। कुछ गत वर्षों से अब फिर प्रतिक्रिया हो रही है श्रौर बड़े खेतों को फिर से श्रधिक लाभदायक माना जाने लगा है। श्रमेरिका में बड़े-बड़े 'वोनाज़ा फार्म्स', रूस के विस्तृत खेत श्रौर जर्मनी के उसी प्रकार के विशाल फार्म इसके जीते जागते प्रमाण हैं। इसलिये यहाँ

<sup>\*</sup>उदाहरगार्थ देखिये Guyout, Socialistic Fallacies; Saller, Karl

दिखिये Journal of Political Economy, Vol. of 1938

पर मार्क्स की भविष्य-वाणी सत्य निकलने के चिह्न स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह सारांश निकलता है कि मार्क्स की भविष्य-वाणी के अनुसार बड़े-बड़े फ़र्म स्थापित होते जा रहे हैं, पर छोटे फ़र्मों का एक दम विनाश नहीं हुआ है। इन छोटे फ़र्मों के क़ायम रहने का समाजवाद के लिये कोई महत्व नहीं है। चाहे कुछ समय तक इनका जीवित रहना अनिवार्य हो, चाहे ये समाजवादी समाज में भी कायम रहें, पर समाजवाद में राष्ट्रीय स्वामित्व तथा अधिकार के लिये समाज का सुदृढ़ होना छोटे-छोटे व्यवसायों की संख्या पर निर्भर नहीं, वरन बड़े बड़े फ़र्मों के अस्तित्व पर निर्भर है। कार्ल कात्स्की कहते हैं कि समाजवाद के लिये समाज की सुदृढ़ता बहुसंख्यक छोटे-मोटे तथा टूटे-फूटे व्यवसायों के कारण असफल नहीं प्रमाणित की जा सकती। बिना बड़े-बड़े व्यवसायों के कर्च पैमाने पर चलाये समाजवाद असम्भव है। जब बड़े-बड़े व्यवसायों के ऊँचे पैमाने पर चलाये समाजवाद असम्भव है। जब बड़े-बड़े व्यवसाय स्थापित हो जाते हैं, तब समाजवादी समाज के लिये यह सम्भव है कि उत्पत्ति को एकत्र करके छोटे-छोटे व्यवसायों से छुटकारा प्राप्त कर सके।\*

इसके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे फर्म भी अवश्य हैं और शायद संख्या में वढ़ भी रहे हैं, पर बड़े फर्म और अधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर ये छोटे व्यवसाय बहुत लघुकालीन और अस्थिर हैं। साथ ही साथ वे महत्वहीन भी होते हैं, क्योंकि जैसे ही उनमें जीवन आता है और वे बड़े-बड़े फर्मों से प्रतियोगिता करने में समर्थ हो पाते हैं, वैसे ही बड़े-बड़े फर्म उनको प्रयत्पूर्वक नष्ट-श्रष्ट कर देते हैं।

<sup>\*</sup>देखिये Karl Kautsky, The Social Revolution, p. 144.

# (२) सम्पत्ति का केन्द्रीकरण : मध्यवर्ग का लोप

व्यवसाय के एकीकरण-सिद्धान्त से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध यह विचार है कि समय की प्रगति के साथ सम्पत्ति का भी केन्द्रीकरण होगा, जिसके फलस्वरूप समाज धनी ऋौर सर्वहारावर्ग दो भागों में बँट जायगा ऋौर मध्य-वर्ग का लोप हो जायगा। इस प्रकार श्रेगी-संघर्ष सर्वहारावर्ग तथा उच्चवर्ग के युद्ध के रूप में रह जायगा। मार्क्स लिखते हैं मध्य-वर्ग में नीची श्रेगी के मनुष्य, छोटे-छोटे दूकानदार स्त्रीर कारीगर तथा किसान त्रादि सब सर्वहारा वर्ग में मिल जायँगे। \* मध्य वर्ग की निम्न श्रेणी तक ही विनाश सीमित नहीं रहता, वरन् उसकी ऊपरी श्रेणी भी नष्ट होती जाती है। पूँजीपति पूँजीपति को हड़पने लग जाते हैं स्त्रौर सम्पत्ति थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाती है। इस प्रकार समाज में एक छोटा-सा पूँजीपति-वर्ग ऋौर एक बड़ा-सा सर्वहारा-वर्ग ऋामने-सामने दीख पड़ते हैं: मध्य-वर्ग नष्ट हो जाता है। सामाजिक क्रान्ति में बड़ा सामाजिक वर्ग छोटे वर्ग पर विजय प्राप्त करता है, स्त्रीर समाज-वाद का स्थापन करता है।†

<sup>\*</sup>देखिये Communist Manifesto, p. 24.

<sup>† &</sup>quot;पहले से बनी हुई पूँजियों का केन्द्रीकरण, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाश, एक प्जीपित का दूसरे पूँजीपित को दवाना, अनेक छोटी पूँजियों का थोड़ी सी बड़ी पूँजियों में परिवर्तन—यह प्रक्रिया पहली से इस बात में भिन्न है कि यह कियात्मक पूँजी के वितरण में एक परिवर्तन की पहले से ही कल्पना कर लेती है। यह वास्तविक केन्द्रीकरण है, और एकीकरण से भिन्न है। अब मजदूर का शोषण नहीं किया जायगा, वरन पूँजीपित का जो अभीं तक मजदूरों का शोषण करता रहा है। यह शोषण पूँजीवादी उत्पत्ति के

ः इस विषय में मार्क्स की भविष्यवाणी को एक दम गुलत माना जाता है। यह कहा जाता है कि मध्य-वर्ग का हास नहीं हो रहा है. वरन् उसकी संख्या, शक्ति स्त्रीर प्रभुत्व में दृद्धि ही हो रही है। इस विषय पर हम पुँजीवाद का विश्लेषण करते समय प्रकाश डाल चुके हैं। वहाँ हमने इस वर्ग की प्रकृति का निरूपण किया था कि यह ऋधिक परिमाण में पूँजीवादी उत्पत्ति की उन्नति से भयभीत रहता है, क्योंकि यह छोटी मात्रा की उत्पत्ति पर निर्भर है। यदि बड़े पैमाने पर उत्पत्ति होने लगी तो इसका नाश हो जायगा । परन्तु यह सर्वहारा-वर्ग के श्रांदो-लनों से भी डरता है, क्योंकि यह मज़दूरों को वेतन पर नौकर रखतां है। यह सामाजिक या श्रार्थिक उन्नति नहीं चाहता, वरन् यह केवल श्रपनी श्रवस्था को छोटे दर्जे पर निर्भर रखना चाहता है। यह बड़े पैमाने की उत्पत्ति से प्रतियोगता करना चाहता है, परन्तु साथ ही साथ ग्रपने ग्रस्तित्व को बनाये रखने की ग्रोर ग्रधिक ध्यान देता है। इसकी इच्छा केवल यह होती है कि सामाजिक दशा में कोई उन्नति न हो। इसलिये यदि पूँजीपतियों का वल बढ़ते देखा, तो यह सर्वहारा-वर्ग से जा मिलता है श्रौर यदि मज़दूरों का प्रमुत्व कायम होते देखा, तो पूँजी-पतियों की सहायता करता है।

मार्क्स ने अपने समय के (१८४८ ई०) मध्य-वर्ग की दशा और राजनीतिक रुमानों का अध्ययन करके यह लिखा था कि उसकी शक्ति

कानूनों से स्वयं ही पूरा हो जाता है। एक पूँजीपित अनेक पूँजीपितियों का विनाश करता है। इस प्रकार लगातार पूँजीपितियों की संख्या घटती जातीं है"—Karl Marx. Capital, 1, pp. 395, 487.

का हास होगा। कोई भी व्यक्ति उस परिस्थिति में यही भविष्यवाणी करता । उनका विनाश निश्चित सा प्रतीत होता था । \* पर पूँजीपितयों ने एक श्रीर ही चाल चली। उन्होंने श्रपना नाश होते देख श्रपनी शक्ति को फिर से स्थापित करने का ऋंतिम प्रयत्न बड़े ज़ोर से किया। उन्होंने मीठे-मीठे शब्दों का श्रावरण चढ़ाकर, श्रीर पूँजीवाद के विरुद्ध त्रावाजें लगाकर मध्य-वर्ग को बहकाया कि वे उनकी सहायता करेंगे श्रीर उनको नष्ट होने से बचायेंगे। वे लोग इसी बहकाये में श्रा गये श्रीर इस प्रकार फैसिज़्म की स्थापना हुई। इस प्रकार इस समय मध्य-वर्ग, पूँजीपतियों के प्रभुत्व का हास होते देख, श्रीर सर्वहारा-वर्ग की उन्नति होते देख, पूँजीपतियों से मिल गया है । इसलिये हमें उसकी शक्ति, जो वास्तव में पूँजीपतियों ऋौर उसकी संयुक्त शक्ति है, ऋधिक प्रतीत होने लगी है। पर यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकती। जब फैछिड़मा अपने बचनों को पूरा नहीं करेगा (क्योंकि ऐसा करना उस मत का उद्देश्य ही नहीं है), तब मध्य-वर्ग की आँखें खुलेंगी। उस समय वे पूँजीपितयों का साथ छोड़ने की चेष्टा करेंगे। पर इसके पूर्व ही पूँजीपित उनका सत्यानाश कर देंगे। पूँजीवाद का विकास उनके नाश का कारण होता है श्रौर फैसिज़्म जैसे-जैसे पूँजीवाद को सहायता पहुँचाता जायगा, वैसे ही वैसे मध्य-वर्ग की रचा करने में श्रयोग्य होता जायगा; बल्कि उल्टा उनके लिये ख़तरा बढ़ता ही जायगा । इसलिये कुछ ही समय बाद वह सर्वहारा-वर्ग में मिल जायगा। मेरा तो विश्वास है कि मार्क्स का वह सिद्धांत गलत नहीं, वरन् पूर्णतः ठीक है। किसी सिद्धांत के कार्य-

<sup>\*</sup>G. D. H. Cole. What Marx Really Meant, pp. 106-108,

शील होने में यदि कुछ समय लग जाय तो यह उसके मिध्या होने का प्रमाण नहीं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि मार्क्स ने फैसिज़्म के उदय को पहले से नहीं सोचा। यह सच है, पर इसके लिये माक्स की कठोर शब्दो में निन्दा करना श्रीचित्य की सीमा का उलंघन करना है। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूर्णतः सर्वगुण-सम्पन्न हो, जिसने कोई भूल नहीं की ? संसार का बड़े से बड़ा व्यक्ति विना भूल किये बड़ा नहीं बना। फिर मार्क्स की यह तो कोई विशेष तृटि भी नहीं। भविष्यवाणी करना सदैव कठिन होता है। यदि श्रंधकार मे रक्खी हुई: चार वस्तुत्रों में से कोई व्यक्ति तीन वस्तुत्रों को ठीक-ठीक बता दे स्रौर चौथी वस्तु का भी श्रनुमान कर सके, तो उसे श्रंघा नहीं कहा जा सकता। भविष्य के विषय में अनुमान लगाने में त्रुटि व्यवहारिक रूप से की गई त्रुटि का पासंग भी नहीं है। पर मार्क्स की भविष्यवाणी को तो त्रुटिपूर्ण भी नहीं माना जा सकता । केवल उचित समय आने से पूर्व ही मार्क्स के इस सिद्धांत को मिथ्या मान लेना मार्क्स के साथ अन्याय करना है ऋौर सची विद्वता से विदा लेना है।

## (३) बढ़ती हुई निर्धनता का सिद्धान्त

मार्क्स का विश्वास था कि जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, वैसे-वैसे सर्वेहारा-वर्ग की ऋार्थिक ऋवस्था गिरती जायगी। वह निर्धनता, दासता और ऋवनति के गर्त में गिरता जायगा। मार्क्स यहाँ पर पूँजीवाद पर ऋारोपित किये गये दोषों को फिर दुहराते हैं। 'पूँजीवादी समाज में अमी की सामाजिक उत्पादन-शक्ति को बढ़ाने के समस्त तरीक़े प्रत्येक मज-

दूर के व्यक्तित्व के मूल्य पर स्थापित किये जाते हैं। उत्पत्ति को वढ़ाने के समस्त तरीके उत्पादक के शोषणा में सहायक होते हैं। वे मज़दूर को एक मशीन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, कार्य के प्रति उसकी रुचि को नष्ट कर देते हैं ग्रौर वह उनको घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। वे उसकी मानसिक शक्तियों को नष्ट कर देते हैं श्रौर उन परिस्थितियों को ख़राब कर देते हैं जिनके श्रंदर मज़दूर काम करता है। काम करते समय वे मज़दूर पर शासक की भाँति हावी रहते हैं। वे उसके जीवन को सदैव कार्य में संलग्न रखते हैं स्त्रीर उसके स्त्री-बचों को पूँजीवाद के चक्र में फाँस लेते हैं। ' 'त्र्रतिरिक्तार्घ को उत्पन्न करने के समस्त तरीक़े एकत्रीकरण के ढंग भी हैं, स्रौर एकत्रीकरण का प्रसार उन तरीक़ों को बढ़ाने का साधन हो जाता है। इसलिये जैसे-जैसे पूँजी का एकत्रीकरण होता जाता है, वैसे-वैसे मज़दूरों की ऋवस्था गिरती जाती है चाहे उनका वेतन ऋधिक हो या कम । इस नियम के ऋनुसार मज़दूर ऋत्यंत दरिद्रावस्था में पहुँच जाते हैं। जैसे ही जैसे एक श्रोर पूँजी का एक त्रीकरण होता जाता है, वैसे ही वैसे दूसरी स्रोर निर्धनता बढ़ती जाती है। इसलिये एक स्रोर धन का एकत्रीकरण, तथा दूसरी श्रोर निर्घनता, दासता, श्रज्ञान, दुर्दशा श्रीर श्रवनित का एकत्रीकरण होता रहता है । जैसे-जैसे पूँजी के एकत्रीकरण के साथ साथ पूँजीपातयों की संख्या घटती जाती है, वैसे-वैसे पूँजीवादी उत्पत्ति के ढंग-द्वारा संगठित मज़दूरों की संख्या बढ़ती जाती है, ऋौर वे एकत्र होकर त्रान्दोलन प्रारम्भ कर देते हैं। अ मार्क्स ने इसी भविष्यवासी का कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो में इस प्रकार संक्षिप्त वर्णन किया है : वर्तमान मज़-

<sup>\*</sup>देखिये Karl Marx, Capital, pp. 406-407.

दूर उद्योग की उन्नित के साथ-साथ उन्नितशील होने के स्थान पर ग्रपने चर्ग के साथ ग्रत्यंत ग्रवनत-दशा में पहुँच जाता है। वह कंगाल हो जाता है, श्रौर कंगाली जन-संख्या तथा धन की श्रपेक्षा ग्रधिक शीव्रता-पूर्ण बढ़ती है।

मार्क्स की इस भविष्य-याणो के आधार पर बहुत आलोचना की गई है। एक असमाजवादी लेखक लिखते हैं कि यह दुःखवाद की चरमता है; साथ ही साथ यह पूर्णतः मिथ्या भी रही। मार्क्स की इस दुःखवादी भविष्यवाणी के लिखने के समय से अब तक मज़दूरों को बढ़ती हुई दुर्दशा, दासता अबनित से पाला नहीं पड़ा, बिक उन्हें बढ़ता हुआ भौतिक सुख, स्वतंत्रता, और उन्नति के अवसर प्राप्त हुये हैं। रैमजे मैक डानल्ड भी लिखते हैं कि मार्क्स की भविष्यवाणी अपने प्रकाशन के समय अभाग्यशील थी। उस समय व्यापार की बहुत बड़ी उन्नति होनेवाली थी। व्यापार कभी एकदम इतना उन्नतिशील नहीं हुआ जितना कि वह १९वीं शताब्दी में हुआ, और मज़दूर-वर्ग ने भी उस उन्नति से लाभ उठाया। हम अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक संख्या में सुन्दर वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मकान भी उनकी अपेक्षा अधिक वस्तुएँ प्राप्त हैं। ।

सन वात यह है कि मार्क्स के इस सिद्धान्त की कई व्याख्याएँ हो सकती हैं जिनमें से केवल एक ही मान्य है। मार्क्स के आलोचकों ने इसकी अन्य व्याख्याओं को लेकर ही आलोचना की है। इसकी तीन

<sup>\*</sup>Communist Manifesto, p. 31

i देखिये MacDonald, The Socialist Movement, pp. 92-95

व्याख्याएँ ये हैं \*---

- (१) कुछ मार्क्सवादी कहते हैं कि सर्वहारा-वर्ग की निर्धनता पूर्ण रूप से नहीं वरन् सापेचिक रूप से बढ़ रही है। मज़दूरों की दशा कल से आज अच्छी अवश्य है, पर गरीब और अमीर का अंतर पहले से से कहीं अधिक है। किंतु पीड़ा, दासता, अज्ञान तथा मानसिक अवनित केवल स्क्ष्म शब्द हैं जो उस मनुष्य की अवस्था में ठीक रूप से प्रयुक्त नहीं किये जा सकते जिसकी ख़ास शिकायत यह है कि उसकी आमदनो केवल दूनी ही हुई है, और अन्य लोगों की तिगुनी हो गई है। मार्क्स की भविष्यवाणा अवनित के सक्ष्मांग पर ज़ोर देती है। इसलिये यह व्याख्या भ्रमपूर्ण है।
- (२) कुछ अन्य मार्क्सवादी इसका यह अर्थ लगाते हैं कि प्ँजीवाद में मज़दूरी घटाने की ओर क्रियात्मक रूप से रुमान हो चला है और पूँ जीवादी उत्पत्ति की उन्नित के साथ-साथ वह शायद भीषण रूप ग्रहण कर ले। यह व्याख्या पहली व्याख्या से अधिक ठोक है। फैसिस्ट देशों में वास्तव में वेतन कम दिया जा रहा है। मज़दूरों को यह पढ़ाया जा रहा है कि रोटी-मक्खन से बन्दूक, तोप और गोले अधिक मृत्यवान हैं। परन्तु अन्य पूँजीवादी देशों में ऐसा नहीं है। इसलिये यह व्याख्या मार्क्ष के अनुसार तो है परन्तु सत्यता के विपरीत है।
  - ं (३) कुछ ग्रन्य मार्क्वादी कहते हैं कि मार्क्ष का ग्रर्थ यह था कि

<sup>\*</sup>देखिये G. D. H. Cole, What Marx Really meant. pp-

देखिये Skelton, Socialism, A Critical Analysis, p. 154

जब तक पूँजांबाद एक प्रगतिशानी प्रणाली रहेगा और उत्पादन-शक्ति की उन्निति करता रहेगा, तब तक मज़दूरों के रहन-सहन का दर्जा बढ़ सकता है। जब यह अवस्था बन्द हो जायगी और पूँजीबाद उत्पादक शक्तियों के लिये एक बन्धन-सा हो जायगा, तब निर्धनता तथा दुर्दशा का बढ़ना प्रारम्भ हो जायगा।

इस सिद्धान्त की यह व्याख्या मार्क्स के कथन से मिलती है और वास्तिविकता के भा अनुसार है। उदाहरणार्थ, २० वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में जब कि इंगलैंड सबसे बड़ा व्यवसायिक देश था और जब उसमें स्पर्धा की धूम थी, उस समय मज़दूरी में कमी हो गई थी और उस समय रहन-सहन का दर्जा नीचा हो गया था। यही बात युद्ध के पश्चात् सन् १९२१ ई० की गिरती में दुहराई गई और सन् १९३० ई० के आर्थिक संकट में और भो स्पष्ट का से घटित हुई। इस व्याख्या के अनुसार, इन कारणां का परिणाम समस्त मज़दूरों के रहन-सहन के दर्जे में समान गिरती नहीं है, वरन् वह उनके किसो भाग के सम्बन्ध में हो सकती है, और दूसरे भाग के सम्बन्ध में नहां; जैसे इटलो और जर्मना के मज़दूरों के पुरस्कार में कमी हो सकती है, इंगलैंड के मज़दूरों के वेतन में नहीं।

#### (४) आर्थिक संकट

माक्स का कथन था कि पूँजीवाद के च्लेत्र में कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो पूँजीवाद का नाश करके समाजवाद को स्थापित करेंगी। इनमें ग्राधिक संकट का मुख्य स्थान है। सन् १८६६ ई० में ग्रांतर्राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि ग्राधिक

<sup>«</sup>इसका पहले विववेचन हो चुका है। देखिये भाग दो, "पूँजीवाद"

श्रीर श्रीद्योगिक उन्नित इतनी शीव्रतापूर्वक हो रही है कि थोड़े ही समय में श्रार्थिक संकट उपस्थित हो सकता है। इसलिये काँग्रेस समस्त सर्वहारा चर्ग के लिये इस बात की श्रावश्यकता समभती है कि वे शिचा ग्रहण करें, श्रपने श्रंदर वर्गीय चेतना उत्पन्न करें, श्रीर श्रपने सामान्य लाभ के लिये श्रपने विभिन्न देशों का शासन करना सीखें।

त्र्यार्थिक संकट पूँजीवादी प्रणाली के स्वाभाविक त्र्यंतर्विरोधों को बहुत तीव रूप में रखते हैं श्रीर वस्तुओं के द्वन्द्वात्मक कार्यक्रम में इसका श्रधः पतन निश्चित करते है। वाद, प्रतिवाद स्रौर युक्तवाद शब्दों के अनुसार हाथ की कारीगरी के युग में उत्पत्ति के व्यक्तिगत साधनों का, उत्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व से साथ था। त्राजकल उत्पत्ति संगठित, एक दूसरे परं अवलम्बित अौर सामाजिक है, परन्तु उपज पर पूँजीपित व्यक्तिगत रूप से अधिकार लेते है। इसी दोष को समाजवादी दूर करना चाहते हैं। श्रीर इसके विरुद्ध शक्तियाँ काम कर रही हैं। इसके फलस्वरूप सामा-जिक उत्पत्ति में उपज का सामाजिक ग्राधिकार ग्रौर विभाजन संयुक्त हो जायँगे। परन्तु वर्तमान दशा में सामाजिक उत्पत्ति श्रौर व्यक्तिगत अधिकार में प्रतिद्वनद्व चल रहा है। यही पूँजीपतियों और मज़दूरों के संघर्ष में सहायक होता है। यही व्यक्तिगत कारख़ानों में उत्पत्ति के संगठन त्रौर सामान्य: समाज में उत्पत्ति की त्राराजकता के विरोध में प्रकट होता है। परन्तु त्रार्थिक संकट में यह सबसे स्पष्ट श्रीर विस्फोटक रूप में दीख पड़ता है। यहाँ उत्पत्ति का ढंग, विनियम के ढंग श्रीर सम्पत्ति-सम्बन्ध के विरुद्ध विद्रोह करता है। \* प्रत्येक दश वर्ष बाद एक बार समस्त श्रीद्योगिक

<sup>\*</sup>देखिये Skelton, Socialim, A Crtical Analysis.

स्रोर व्यापारिक संसार छिन्न-भिन्न हो जाता है। व्यापार बन्द हो जाता है। वाज़ार सामान से भर जाते हैं। उत्पत्ति एकत्र हो जाती है। नक़द रूपया गायव हो जाता है। उधार बन्द हो जाता है। कारख़ाने बन्द हो जाते हैं। बहुसंख्यक मज़दूर खाद्य-पदार्थों की कमी महसूस करने लगते हैं। दिवाले पर दिवाले निकलते हैं। यह शिथिलता सालों तक जारी रहती है। उत्पत्ति स्रोर विनियम धीरे-धीरे फिर से चलने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात् वे कुछ शीव्रगामी हो जाते हैं। स्रंत में फिर स्रौद्योगिक स्रोर व्यापारिक उन्नति चरम सीमा पर पहुँच जाती है जिसका परिणाम अंत-तोगत्वा फिर वही स्रार्थिक संकट होता है।\*

मार्क्स के श्रालोचक श्रभी तक कहते रहे हैं कि मार्क्स के कथन के विरुद्ध श्रार्थिक संकट कम संख्या में तथा कमज़ोरी के साथ पड़ रहे हैं। श्रम्ण का उत्तम संगठन, पूँजी श्रोर व्यापार का श्रांतर्राष्ट्रीकरण श्रादि शक्तियों ने इनका ज़ोर बहुत कम कर दिया है। इसिलये मार्क्स की भविष्य वाणी मिथ्या है। पर सन् १९३० ई० के श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रार्थिक संकट ने तो, जो श्रमरीका में (Wall Street Crash के साथ) प्रारम्भ हुश्रा था, दशा एकदम पलट दी। यह संकट इतना तीन था कि बहुत से विद्वानों को संदेह होने लगा था कि शायद यह पूँजीवाद का श्रांतिम श्रार्थिक संकट हो जिसमें पूँजीवाद स्वयं छिन्न-भिन्न हो जाय। पूँजीवादियों का काल्पनिक सुख श्रीर संरद्धाण का स्वर्ग इससे नष्ट-भ्रष्ट हो गया। ख़ैर, इस संकट में पूँजीवाद का नाश तो नहीं हुश्रा, क्योंकि सन्

भदेखिये Eugels. Socialism, Utæpian & Scientlific, pp. 64-5. Hernshaw, A Survey of Socialism, pp. 280-281

१९३२ ई० के बाद से एक देश के बाद दूसरा पूँजीवादी देश पुन: शक्ति प्राप्त करता जा रहा है। परन्तु उनके शक्ति प्राप्त करने के पूर्व ही एक श्रीर श्रार्थिक संकट के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे हैं। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि मार्क्स की यह भविष्य-वाणी सत्य है।

### (५) सामाजिक क्रांति और समाजवाद का स्थापन

मार्क्स का कथन था कि एक त्रोर तो आर्थिक संकट पूँजीवाद की शिक्त को छिन्न-भिन्न करके उसे मृतप्राय बना देंगे त्रीर दूसरी त्रोर सर्वहारा-वर्ग की बढ़ती हुई निर्धनता उन्हें क्रांति की त्रोर उत्साहित करेगी और उनसे क्रांति कराबेगी। क्रांति के पश्चात् सर्वहारा-वर्गांय अधिनायकशाही समाज का पुनर्विधान करने के लिये क्रायम होगी। पर यह केवल लघुकालीन होगा क्योंकि शीघ्र ही एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी।

इस विषय में मार्क्स की श्रालोचना करते हुये यह कहा जाता है कि सामाजिक क्रांति जिसको मार्क्स ने पूँजीवादी एकत्रीकरण, सर्व- हारा-वर्गीय निर्धनता श्रीर बढ़ते हुए श्राथिक संकटों का परिणाम बताया था, समीप नहीं श्रारही है श्रीर कार्यशील नहीं है। के लेकिन यदि कोई निष्पत्त रूप से इस विषय पर विचार करे तो प्रतीत होगा कि वास्तव में ये शक्तियाँ कार्यशील हैं। पूँजीवाद के युग में श्राथिक संकट श्राधक भीषण होते जारहे हैं श्रीर ऐसे समय में मज़दूरों की दशा हीन हो जाती है। वेकारी श्रीर वेतन की कमी उनकी निर्धनता को बहुत बढ़ा देती

<sup>\*</sup>देखिये Hernshaw, A Servey of Socialism, p. 280

है। यदि इस दशा के होते हुये भी कोई अपनी आँखें बन्द कर ले और यह कहे कि ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो इसमें मार्क्स का दोष नहीं, स्वयं कहने वाले का ही दोष है।

## निष्कर्ष

मार्क्स की भविष्य-वाणियों का निष्पच्च ऋध्ययन वताता है कि मार्क यहाँ पर गुलत नहीं थे। उनकी भविष्य-वाणियाँ दीर्घ काल में सत्य होंगी। यदि उनके आलोचक इतने उतावले हैं कि वे जो वातें कल-परसों ही हों उन्हीं को सत्य मानें श्रीर उसके श्रागे की घटनाश्रों का होना सत्यता में शामिल न करें, तब उनकी परिभाषा के अनुसार मार्क्स सचमुच ग़लत थे। पर भविष्य पर विचार करते हुये दीर्घ काल को दृष्टि में रखना त्रावश्यक है। बिह्क कहना तो यों चाहिये कि यह विद्वता का चिह्न है, क्योंकि साधारण पुरुष भविष्य की बहुत दूर की बातें नहीं सोच सकता जैसे कि कमज़ोर दृष्टि वाला बहुत दूर की चीज़ें नहीं देख सकता। मार्क्स का श्रार्थिक संकट वाला प्राक्तथन श्रव कुछ समय वाद श्रक्रशः सत्य होता दीख पड़ता है। इसी प्रकार कुछ समय वाद शायद मध्य-वर्ग के लोप होने के भी चिह्न नज़र आने लगें। यह हो सकता है कि मार्क्स की लेखन-शैली से शायद इस बात का भ्रम होता हो कि उनकी वताई हुई सब बातें शीघ, कल-ही, हो जायँगी क्योंकि उनकी शैली वहुत ज़ोरदार थी। उनकी मौलिकता, श्रयट्ट विश्वास श्रौर सवसे श्रधिक उनका प्रचारक होना इसके लिये उत्तरदायी हैं। पर महापुरुषों को उनकी शैली से नहीं, वरन् उनके कहे हुये वाक्यों से समभाना चाहिये। मार्क्स जैसे व्यक्ति

के विषय में तो यह श्रीर भी श्रिधिक लागू है क्योंकि वे लेखक श्रीर विचारवान ही नहीं वरन् प्रचारक भी थे।

\*'मार्क्स केवल विचार में ही क्रांतिवादी नहीं थे, वरन् वे कार्यों में भी क्रांतिवादी थे जो पहली वात से वहुत भिन्न है। वे केवल एक विद्वान ही नहीं थे, वरन् एक ईश्वर-दूत भी थे। वे महान् तथा गम्भीर पुस्तकों के रचियता ही नहीं थे, वरन् वहुत ही प्रभावशाली पैम्फलेट-लेखक भी थे। मार्क्स जो एक खत्यंत परिश्रमी विद्यार्थी थे ख्रौर जो ब्रिटिश म्यूजियम में निरंतर पढ़ते रहते थे वाद में खत्यंत।क्रांतिकारी हो गये।' Lindsay, Karl Murx's Capital, p. 10.

## पाँचवाँ भाग

समाजवाद के विभिन्न रूप राष्ट्रीय समाजवाद, सिंडोकैलिज़्म, गिल्ड समाजवाद, समष्टिवाद ख्रोर ख्राजकतावाद

#### अध्याय २३

# उदार समाजवाद और फेबियनिज़म

👉 उदार समाजवादी विकासवादी सिद्धान्त को मानते हैं । वे वैधानिक तरीकों का प्रयोग करके वर्तमान राज-यंत्र (State) में परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे वह समाजवाद को कायम रखने का कारण श्रीर उसमें सहायक हो जाय । राज-यंत्र में परिवर्तन करने के लिये उनकी रीति यही है कि वे ज़ोरदार श्रीर विस्तृत प्रचार द्वारा जनता में समाजवाद के प्रति सहानुभृति पैदा करें श्रीर फिर बोट (Ballot-box) द्वारा पार्लियामेंट श्रीर एसेम्बलियों पर श्रधिकार कर लें। यदि राज-यंत्र उनके हाथ में श्रा गया तब उन्हें अपने उद्देश्य धीरे-धीरे पूरे करने में कठिनाई नहीं होगी। वे सरकारी सेवकों में अपना आदर्श फैलायेंगे और आर्थिक चेत्र में उत्तरोत्तर राष्ट्रीय हस्तं ह्वेप को उत्तेजना देने की चेष्टा करें। इस प्रकार वे वर्तमान प्रणाली में शीवता पूर्वक मौलिक परिवर्तन करने की वात नहीं सोचते: बल्कि वे कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन धीरे-धीरे ही हो सकते हैं ऋौर प्रत्येक परिवर्तन पूर्व की सामाजिक प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है। इसलिये हुमें वर्तमान परिस्थित को ध्यान में रखकर ही भविष्य के ब्रान्दोलन की दिशा ब्रीर गति का निरूपण करना 

😙 राज-यंत्र समाजवाद को केवल स्थापित ही नहीं करेगा, वरन्

उसको स्थापित करने के बाद वह समाजवादियों के आदशों के अनुसार उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेत्रों में संचालन भी करेगा। राजयंत्र ही सामाजिक परिवर्तन करेगा और समाजवादी विचारों में लिप्त कर्मचारी व लोकतंत्रवाद की सहायता से, परिवर्तन होने के पश्चात् समाज का शासन भी करेगा।

ेयह तो हुई उदार समाजवाद की रीतियों श्रीर राष्ट्र के कार्यों की बात । श्रब प्रश्न यह होता है कि उदार समाजवादियों के अनुसार राष्ट्र का क्या रूप होगा ? बहुत-से व्यक्तियों का भ्रम है कि उदार समाजवादी राष्ट्र के कार्यों का चरम सीमा तक केन्द्रीकरण, कर देंगे। पर यह विचार निराधार है। उदार समाजवादी सर्वदा स्थानीय सरकार के त्रेत्र को विस्तृत करने का उद्देश्य सामने रखते हैं। वर्नार्ड शाँ ने सन् १८८९ ई० में लिखा था कि एक लोकतंत्र-राष्ट्र समाजवादी लोकतंत्र-राष्ट्र उस समय तक नहीं हो सकता जब तक वह जन-संख्या के प्रत्येक केन्द्र में केन्द्रीय सरकार के ही समान लोकतंत्र स्थानीय शासक-संघ स्थापित न कर दे। वास्तव में उदार समाजवादी बहुत से कार्यों को जो आजकल केन्द्रीय सरकार के जिम्मे हैं, स्थानीय सरकार के हवाले कर देंगे। पानी, गैस, बिजली श्रीर घरों का प्रबन्ध करना; स्थानीय यातायात के साधन, विद्यो-पार्जन, सफ़ाई श्रीर पुलिस का प्रबंध करना; पुस्तकालय श्रीर पार्क बनाना; जन-साधारण के लिये गायन श्रौर मनोरंजन का इंतज़ाम करना; दूध-घी इत्यादि पवित्र पदार्थीं को बनाकर बेचना, ख्रादि विषय सब स्थानीय कर दिये जायँगे । जहाँ कहीं भी किसी स्थान के निवासियों के स्वास्थ्य का ही नहीं, वरन् उनके मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति का

पश्न आयेगा, वहाँ स्थानीय सरकार का अकंटक दखल होगा। इस प्रकार आजकल के कम से कम अधिकारों से उन्हें कहीं ज़्यादा अधिकार दिये जायँगे। केन्द्रीय सरकार रहेगी तो अवश्य, पर उसका कार्य केवल स्थानीय संघों को स्चना और राय या आधिक सहायता देना और उन्हें कार्यशील बनाये रखने के लिये उनका निरीक्त् करना भर होगा। \*

श्रव हम उदार समाजवादियों के कार्य-क्रम श्रीर उनके सोचे हुये तरीकों पर विचार करेंगे। इङ्गलैंड के श्रमीदल के कार्यक्रम श्रीर तरीके इन पर श्रच्छा प्रकाश डालते हैं। उस दल के श्रमुसार इस कार्य-क्रम में चार मुख्य वातें हैं—

- (१) एक जातीय न्यूनतम मज़दूरी देना।
- (२) उद्योगों का लोकतंत्रवादी ऋधिकार।
- (३) राजस्व में क्रांति; श्रौर
- (४) वेकार सम्पत्ति को जाति के भले के लिये व्यय करना।

जातीय न्यूनतम मजदूरी—राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रत्येक सदस्य को कम से कम इतनी आय अवश्य निश्चित करे जिससे उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नित में कोई वाधा न पड़े। यह 'उन्नित के लिये समान अवसर' वाले सिद्धान्त का रूपान्तर है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कारख़ानों के क़ान्नों में उलट-फेर किया जायगा। उन्हें अधिक विस्तृत बनाया जायगा। मज़दूरी का समय कम कर दिया जायगा और समान कार्य पर समान पुरस्कार दिया जायगा। इस उद्देश्य की एक शाखा यह है कि सरकार वेकारी को जड़ से उखाड़ने

<sup>\*</sup>Labour and the New Social Order (I. L. P.)

की चेण्टा करे। यदि कोई मनुष्य वेकार हो तो उसे उचित काम दिलाने की कोशिश की जाय और अगर काम न मिले तो सरकार उसे उदर-पूर्ति के लिये ख़र्च दे।

उद्योगों पर लोकतंत्र ऋधिकार—उदार समाजवाद शीर्घ ही रेल, खाने, विजली और नहरों का राष्ट्रीकरण कर देगा। ऋधिकारच्युत व्यक्तियों को सरकार हरज़ाना देगी। शिच्चा-प्रणाली ऐसी होगी कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कैसी ही ऋार्थिक दशा का क्यों न हो, ऋपनी मानसिक और ऋाध्यात्मिक उन्नति करने का समान मौक़ा मिले। संस्कृति और विद्यापर एक छोटे सेवर्ग का एकाधिकार होना ऋनुपद्युक्त है। वस्तुतः उस पर प्रत्येक नागरिक का ऋधिकार होना चाहिये।

राजस्व में क्रांति—ऊपर वताई गई वातों को क्रियात्मक रूप देने के लिये सरकार के पास काफ़ी द्रव्य होना चाहिये। यह द्रव्य ग्रायेगा कहाँ से ? यह तो निश्चित है कि गरीवों पर भारी कर नहीं लगाया जायगा। राष्ट्र को एक न्यूनतम रहन-सहन का दर्जा क़ायम रखना ग्रावश्यक है। मध्य-वर्ग के साधारण सदस्यों को भी कर नहीं देने पड़ेंगे। ग्राय-कर श्रीर श्रातिरिक्त-कर (Super-tax) की दर बढ़ा दी जायगी श्रीर वे ग्राय की बढ़ती के साथ साथ श्रापेचाकृत ग्राधिक दर पर लगाये जायंगे जिससे कम श्रायवाले को काफ़ी कम श्रीर बढ़ी ग्रायवाले को काफ़ी क्यादा कर देना पड़े। इस प्रकार न्यूनतम कर देने वाला रुपये में एक श्राना कर दे सकता है, पर एक करोड़पित से रुपये में पंद्रह श्राने वस्त्ल किये जा सकते हैं।

श्राय-कर के श्रितिरिक्त एक पूँजी-कर (Capital levy) \* का भी प्रस्ताव किया जाता है। श्राय-कर तो श्राय पर लगाया जाता है, पर पूँजी-कर मनुष्यों की पूँजी पर लगाया जायगा। इङ्गलैंड में महायुद्ध के पश्चात् यह प्रस्ताव रक्खा गया था कि १,००० पौंड से श्रिधिक श्राय-वालों की पूँजी पर पूँजी-कर लगाना चाहिये श्रीर उस रुपये से सारा युद्ध-श्रृण श्रदा कर देना चाहिये।

इन प्रस्तावों का तात्विक सिद्धान्त क्या है ? ये दिखाते हैं कि उदार समाजवादी अतिरिक्तार्घ के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। पर अतिरिक्तार्घ को उसके कमाने वाले से छीनने के लिये वह एक अनोखीं रीति काम में लाते हैं। वे पूँजीपितयों को अतिरिक्तार्घ प्राप्त करने से नहीं रोकते। पर जब वे उसे प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उसे कर के रूप में उनसे छीनकर गरीबों को विभिन्न रूपों में वापिस कर देते हैं। यह बैग्नर के सामाजिक-राजनीतिक सिद्धान्त (Wagner's Socio-Political Theory†) का कियात्मक रूप है।

वेकार सम्पति का उपयोग—उदार समाजवादी भूमि का लगान, खान की श्रीय श्रादि को 'वेकार सम्पत्ति' कहते हैं श्रीर इस वात पर श्रफ्त होत करते हैं कि यह श्रव तक श्रालसो धनिकों का साधन रही है श्रीर श्रव उसे राष्ट्र के भले के लिये उपयोग करने की राय देते हैं। यह

<sup>\*</sup>देखिये Findlay Shirras, The Science of Public Finance; Dalton Public Finance.

दिखिये B. P. Adarkar, Principles and Practice of Federal Finance

वास्तव में तीसरे तरीक़े का रूपांतर है।

इस प्रकार उदार समाजवाद का आदर्श राष्ट्र मुख्य-मुख्य व्यवसायों का केन्द्रीय या स्थानीय राष्ट्रीकरण करके और वेकार सम्पत्ति को व्यक्ति-विशेष से छीनकर; और अराष्ट्रीय व्यवसायों पर विभिन्न कर लगाकर, अपना कोष भरेगा; किर उस कोष को गरीवों की उचित शिक्ता और उनके रहन सहन का दर्जा ऊँचा करने के लिये ख़र्च करेगा।\*

## फेबियनिज़्म†

उदार समाजवाद के मुख्य प्रतिनिधि फेवियंस हैं श्रौर फेवियनिज़्म उदार समाजवाद ही है। फेवियनिज़म इंगलैंड की समाजवादी चेत्र में संसार की मुख्य देन है। सन् १८८० ई० तक इंगलैंड में मार्क्स का कोई नाम भी नहीं जानता था क्योंकि मार्क्स की पुस्तकों का श्राँग्रेज़ी में श्रनुवाद नहीं हुश्रा था। उस समय मार्क्सवाद के विषय में दो लेख श्राख़वारों में छुपे। जून सन् १८८१ ई० में हैनरी हाइंडमैन ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने मार्क्स के विचारों की व्याख्या की। पर इस भय से कि कहीं श्राँग्रेज़ लोग विदेशियों से घृणा करने के कारण मार्क्सवाद से भी घृणा न करने लगें; उन्होंने मार्क्स का कहीं ज़िक्क तक नहीं किया। केवल भूमिका में इतना श्रवश्य लिखा कि 'दूसरे श्रौर तीसरे श्रध्यायों के विचारों श्रौर सामग्री के लिये में एक बड़े विद्वान श्रौर मौलिक लेखक

<sup>\*</sup> इस राष्ट्र के निर्माण और रूप का विस्तृत वर्णन जानने के लिये देखिये, Mr. and Mrs. Webb, Commonwealth of Great Britain

<sup>†</sup>Fabianism

Henry Hyndman, England for All.

का ऋगी हूँ 'जिसके ग्रन्थों से श्रंग्रेज़ लोग शीघ ही परिचित होंगे । ऐसा करने से मार्क्स श्रोर हाइंडमैन में बहुत देष-भाव फैल गया जो कभी नहीं मिटा । मार्क्सवादियों ने इसे चोरी बताया । हाइंडमैन ने बाद को मार्क्स, ऍगिल्स श्रादि के विचारों का उनके नाम से बहुत प्रचार किया। पर इससे मार्क्सवादियों को संतोष नहीं हुआ।

हाइंडमैन ने लोकतंत्र-संघ (Democratic Federation) श्रीर वाद को समाजवादी लोकतंत्र-संघ स्थापित किये। पर तीन साल ही बाद इसके प्रमुख सदस्य श्रलग हो गये श्रीर उन्होंने समाजवादी लीग कायम की जो शीघ्र ही श्रराजकतावादी बन गई श्रीर छिन्न-भिन्न हो गई। इसी समय कुछ गम्भीर विद्यार्थी सभाएँ करते थे जिनमें सामाजिक समस्यात्रों का श्रथ्ययन किया जाता था। नवम्बर ७, १८८३ ई० की सभा में उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:—

इस सभा के सदस्य इस वात का समर्थन करते हैं कि स्पर्धा-प्रगाली थोड़े से मनुष्यों के सुख च्रौर शान्ति को ध्यान में रखती है जिससे च्रनेक मनुष्यों को कठिनाई तथा दुःख भोगने पड़ते हैं। इसलिये समाज का इस प्रकार पुनः निर्माण किया जाय जिससे सामान्य सुख तथा समृद्धि (Welfare) निश्चय हो सके।

जनवरी चार, १८८४ को यह सभा, "फेवियन सोधाइटी" के नाम से कायम हो गई। इसने अपने सामने यह उद्देश्य रक्ला—

हम लोगों को उचित अवसर के लिये उसी प्रकार प्रतीचा करनी चाहिये, जिस प्रकार फेवियंस ने हैनीवाल से युद्ध करते समय अत्यंत शांति-पूर्वक की थी यद्यपि वहुतों ने उस पर आदोप किया। परन्तु समय

<sup>\*</sup>Pease, History of the Fabian Society, p. 32

त्राने पर हमको फेवियंस की भाँति अत्यंत दृढ़ता से काम करना चाहिये, नहीं तो प्रतीचा का कुछ भी परिणाम नहीं होगा।

फेबियन सोसाइटी ने स्थापित होने के चार साल बाद अपना आधार निम्नलिखित रूप से निश्चित किया जो अब तक चला आता है:—

\*फेवियन सो ग्राइटी समाजवादियों की सभा है।

\*इसलिये यह भूमि श्रौर व्यवसायिक पूँजी से व्यक्तिगत श्रौर वर्गीय स्वामित्व हटाकर श्रौर उनपर राष्ट्र के भले के लिये राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित करके, समाज का पुनः संगठन करना चाहती है। केवल इसी तरीके से देश के प्राकृतिक श्रौर प्राप्त किये हुये लामों से सब देशवासी न्यायपूर्ण लाभ उठा सकते हैं।

श्रदसिय सोसाइटी भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति श्रीर उसके फल स्व-हप लगान के रूप में व्यक्तिगत श्रिधकार का श्रंत कर देना चाहती है।

ःइसके अतिरिक्त सोसायटी राष्ट्र द्वारा भली भाँति चलाये जा सकने वाले व्यवसायों का शासन राष्ट्र के हाथ में देने के लिये प्रयत्न करती है; क्योंकि भूत काल में उत्पत्ति के साधनों पर एकाधिकार होने के कारण, व्यवसा-यिक आविष्कारों और अतिरिक्त आय (Surplus income) के पूँजी में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मुख्यतः स्वामी-वर्ग का ही भला हुआ है और मजदूर वर्ग उस वर्ग पर अपनी रोजी के लिये निर्भर है।

ेयदि इन तरीकों को कियातमक रूप दे दिया जाय, श्रीर स्ति-पूर्ति न की जाय (राष्ट्र की राय के अनुसार अधिकार-च्युत व्यक्तियों को कुछ न कुछ तो दिया ही जायगा) तो लगान या किराया और व्याज मजदूरी को वढ़ायेंगे। इसके फलस्वरूप मजदूरों की कमी पर अमन चैन करने वाले असली वर्ग का लोप हो जायगा और आर्थिक शक्तियों की स्वाभाविक किया सब व्यक्तियों के लिये उन्नति के अवसर समान कर देगी, जिससे व्यक्तिगत रत्रतंत्रता में त्राजकल से कम हरतचेप किया जायगा।

\*इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये फेवियन सोसाइटी समाजवाद के मत का प्रचार करने में और उसके प्रति सहानुभृति पैदा करने में और स्री-पुरुषों में समान नागरिकता के अधिकार देने में विश्वास करती है जिससे कि आवश्यकीय सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हो सके और समाजवादी राष्ट्र स्थापित हो सके। यह आर्थिक, नैतिक तथा राजनीतिक चेत्रों में व्यक्ति तथा समाज के संबंध में जान का सामान्य प्रसार कर के इन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहती है। अ

इस सोसाइटी ने शीघ ही इगलैंड के होनहार नवयुवकों को अपनी श्रोर श्राकपित कर लिया। सन् १८८४ ई० में जार्ज बर्नार्ड शॉ ने इसमें प्रवेश किया। सन् १८८५ ई० में सिंडनी वैव इसके सदस्य हुये जो श्राज तक इसके सबसे प्रमुख कार्यकर्ता हैं। इसके बाद एच० जी० वैल्स, विश्रद्रिस वैव, रैमज़े मैक्डानल्ड, जी० डी० एच० कोल श्रादि श्रन्य प्रसिद्ध व्यक्ति भी इसके सदस्य वर्ने।

इस सभा ने समाजवाद के ऊपर बहुत सा साहित्य प्रकाशित किया है जिसका सम्य ससार में बहुत स्त्रादर है। इनमें 'फेवियन ऐसेज़' (Fabian Essay-) नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। इस सोसाइटी ने बहुत से वैधानिक तरीक़े निकाले हैं।

फेबियनिष्म के विकास का वर्णन करने के 'पंश्चात् अय हम उसके आदशों का विवेचन करेंगे। फेबियंस पहले तो उन सामाजिक और व्यवसायिक शक्तियों का विश्लेषण करते हैं जो समाजवाद को क्रिया-तमक रूप देने के लिये कार्यशील हैं। हम इस विषय को दुहराना

<sup>\*</sup>Pease. History of Rabian Society, p. 269.

त्रावश्यक नहीं समभते। इसके पश्चात् वे समाजवादी राष्ट्र का चित्र स्वींचते हैं। वे इस राष्ट्र का विस्तारपूर्वक वर्णन देना नादानी समभते हैं, क्योंकि भविष्य को पूर्ण रूप से देखना असम्भव है। वे केवल मोटी मोटी वातें वताते हैं जिससे उस सामाजिक प्रणाली का सारांश समभ में ग्रा जाता है। हम उनके कुछ मुख्य पहलुओं का विवेचन करेंगे।

फेबियंस के ऋनुसार समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर राष्ट्र का त्रीर उपभोग के साधनों पर व्यक्तियों का ऋधिकार रहेगा। इसका ऋर्थ यह नहीं है कि राष्ट्र उपभोग के किसी भी साधन पर श्रिधिकार नहीं कर सकता । समाजवाद में पन्लिक पार्क, पन्लिक पुस्तकालय त्रादि वस्तुएँ होगीं। न किसी व्यक्ति को अपनी वस्तुत्रों को अधिक उपयोगी बनाने से ही रोका जायगा। \* कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि, स्राधुनिक समाज में मनुष्य उपभोग में सहयोग की ऋषेत्वा उत्पृत्ति में सहयोग के लिये अधिक ठीक हैं। उत्पत्ति के त्तेत्र में सहयोग का परिणाम बहुत ही त्राश्चर्यजनक हुन्रा है। पर उपभोग के च्लेत्र में यद्यपि सहयोग से किफा-यत श्रवश्य होगी, तथापि इसकी परीक्ताएँ ग्रभी तक सफल नहीं हुई हैं। हमारी चित्रशालाएँ, पार्क, मज़दूरों के क्लव श्रादि बातें इस बात की श्रवश्य ही स्चित करती हैं कि सहयोग के साथ किये गये उपसोग के महत्व को मनुष्य उत्तरोत्तर ग्रिधिक समभते जाते हैं परन्तु यह वात सत्य है कि वे सुख जो बहुसंख्यक जनता द्वारा चुने जाते हैं, बहुधा सुख नहीं माने जाते। प्रत्येक परिवार एक त्रालग मकान श्रीर एक त्रालग रसोई

<sup>\*</sup>अर्थशास्त्र में उत्पत्ति का अर्थ है उपयोगिता उत्पन्न करना, अर्थात् किसी वस्तु को उपयोगी या अधिक उपयोगी बनाना ।

वर रखना त्रावश्यक समभता है। इसका परिणाम वरवादी और तकलीफ़ तो होता है, परन्तु त्राज कल परिवार इस वरवादी और तकलीफ़ को उस वाहुल्य से अञ्छा समभते हैं जो केवल संगठन और सहयोग से ही प्राप्त हो सकता है। यह सत्य है कि वह भूमि जिस पर मकान बनाये जाते हैं शीघ ही राष्ट्र की सम्पति हो सकती है; परंतु मनुष्य अपने वर्तन तथा कुर्सिया, कितावें तथा तसवीरें अपने अधिकार में रखने तथा अपने उत्पन्न किये हुए अर्घ के एक उचित भाग को अपनी इच्छानुसार खर्च करने का अधिकार चाहेंगे। इस प्रकार भूमि का तथा उत्पत्ति. वितरण, विनिमय और उपभोग की उन समस्त वस्तुओं का, जहाँ कि राष्ट्र व्यक्ति से श्रेष्टतर है, राष्ट्रीकरण होगा। शेष वस्तुओं में व्यक्तिगत सम्पत्ति का सिद्धांत लागू होगा।

समाजवाद में व्यवसाय श्रीर प्रेरणा के ऊपर श्रीमती एनीबीसेंट ने फैवियन दृष्टि-कोण से प्रकाश डाला है। में समाजवाद के श्रंदर कार्य करने के लिये क्या प्रेरणायें हैं, इस बात का वर्णन तो उन्होंने वहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से किया है। पहले तो जुधा से पीड़ित होने का डर मनुष्यों को श्रम करने के लिये प्रेरित करता रहेगा। श्रालसी श्रीर परिश्रम से दूर भागने वाले व्यक्ति को उतना ही कठिन दंड दिया जाया करेगा जितना कि श्राजकल दिया जाता है। पहले तो उसे चेतावनी दी जायगी; पर यदि फिर भी वह नहीं मानेगा तो उसे बख्वांस्त कर दिया जायगा। खेतिन इसके श्रतिरिक्त दूसरी प्रेरणा सामाजिक निन्दा की होगी। श्रालसी

<sup>\*</sup>Graham Wallace, in Fabian Essays, pp. 121-2

को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जायगा। इसिलये बर्ज़िस्त करने की नौवत ग्राने के पहले ही ग्रालसी न्यक्ति के साथी उसका जीवन मुश्किल बना देंगे। फिर दैनिक रोटी का निश्चय हो जाने पर ग्रार्थिक लाभ का जुल्म नष्ट कर दिया जायगा, ग्रीर जीवन न्यतीत करने की सुगमताएँ प्राप्त हो जायँगी। तब वे समस्त प्रेरणाएँ सामने न्रा जायँगी जो ग्रव तक जटिल मानवीय न्यवस्था ग्रों में काम कर रही हैं, ग्रीर जो भौतिक जीवन के ग्राधार का निश्चय हो जाने पर ग्रपने उचित महत्व को प्राप्त कर लेंगी। उन्नति करने की इच्छा, सजनात्मक कार्य का ग्रानंद, सामाजिक स्वीकरण को प्राप्त करने की उत्सुकता, उदारता की दैविक भावना ग्रादि पूर्ण्क्प से जाग्रत हो उठेंगी ग्रीर श्रमी के लिये एक तीव प्रेरणा प्रदान करेंगे।\*

समाजवाद चित्र के चित्रण से ऋधिक महत्वशाली बात फेबियंस की रीतियाँ (tactics) हैं। फेबियंस, जैसा पहले कहा जा चुका है, पूंजी-वाद से समाजवाद के परिवर्तन को एक स्वाभाविक किया समभते हैं। इस परिवर्तन में शांतिमय ऋथिंक और राजनीतिक कार्यों से काम लिया जाना चाहिये, ऐसा उनका मत है। वे मुख्यतः मध्य-वर्ग में समाजवाद का प्रचार करके उनकी सहायता से लोकमत पर ऋधिकार करके राज्य यंत्र को ऋपने ऋधिकार में कर लेना चाहते है। वियर ने प्रारम्भिक मार्क्स वाद और प्रारम्भिक फेविययनिज़म की रीतियों का निम्नलिखत रोचक वर्णन दिया है (जो ऋगजकल पूर्णतया लागू नहीं होता):—

'सन् १८६५ त्रौर १८८५ ई० में इङ्गलैंड में एक परिवर्तन हो गया।

<sup>\*</sup>Annie Besent. Fabian Essays, pp. 152-3

मज़दूरों के उत्कर्प को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता था। विधान श्रीर मज़दूरी के ठेकों पर उनका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया था श्रीर मज़दूर-सभा क़ानूनी संस्था करार दी गई थी। ब्रिटिश विधान एक प्रजातंत्र के रूप में परिणत हो गया। एक लोकतंत्रवादी राष्ट्र जो सामाजिक सुधार के कर्तव्य को लेने को तैयार था, एक मज़दूर-वर्ग जिसके पास आर्थिक ज़ोर श्रीर शक्ति थी, एक जाति जिसमें सामाजिक उन्नति बढ़ रही थी, क्रांति श्रीर वर्ग-युद्ध के हिष्ट-कोण से नहीं समभी जा सकती। मौलिक समाजवादी विचारों के लिये एक नवीन श्राधार श्रीर वर्तमान श्रवस्था श्रों के श्रनुकृल तरी को श्री श्रावश्यकता थी।

'यदि हम ठीक रीति से देखें तो लोकतंत्र के पूर्व के समाजवादी चार्टिस्ट या मार्क्सवादी, केवल क्रांति का ही विचार कर सकते थे, क्योंकि समाजवाद के पुनः संगठन के 'लिये उन्हें पहले पुराने राष्ट्रीय ढाँचे को तोड़ना आवश्यक था। एक लोकतंत्रवादी समाज में और एक राष्ट्र में जो क़ानून का पालन करना अपना कर्तव्य समक्तता है, एक नयी राजनीतिक मशीन स्थापित करने के लिये किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसका स्वयं अस्तित्व था; इसे केवल प्रयोग करने की आवश्यकता थी। इसलिये वास्तविक प्रश्न यह था कि क्रमागत सामा-जिक सुधार प्राप्त करने के लिये राज-यंत्र का किस प्रकार उपयोग करना चाहिये !

<sup>\*</sup>चार्टिज़्म (Chartism) मज़दूर और किसानों का एक विद्रोह जो इज़लैंड में हुआ।

''काल्पनिक समाजवादी \* एक संगठित कॉमनवैल्थ (Commonwealth) वनाने के लिये राष्ट्र के बाहर गये श्रीर उन्होंने कलम तथा पेंसिल से इसकी सामान्य रूपरेखा को विस्तृत रूप में चित्रित किया । मार्क्सवादियों ने भावी राष्ट्र के लिये समस्त चित्रों तथा प्रश्नों को घृणा की दृष्टि से देखा, परन्तु मज़दूर-वर्ग को वर्तमान प्रणाली के विरुद्ध युद्ध करने के लिये प्रोत्साहित किया। उन्होंने मज़दूरों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने तथा पुँजीवादी प्रणाली के विनाश के लिये राष्ट्र पर ऋधिकार प्राप्त करने के लिये उत्साह दिलाया क्योंकि पूँजीवादी प्रणाली समाजवाद के पथ में वाधा थी। यह समाजवादियों का प्रधान उद्देश्य था। वैव, फेवियंस के प्रतिनिधि के रूप में, समाज की ख़ास-ख़ास बुराइयों का पता लगाते हैं; समाजवाद के सामान्य सिद्धान्तों के श्रनुसार उनमें से प्रत्येक के लिये एक त्रौषध निश्चित करते हैं; त्रौर जाति को इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयत्न करते हैं कि ये श्रीषिधर्यां व्यवहारिक रूप से सफल हो सकती हैं श्रौर विधान के लिये उपयुक्त हैं। इसलिये समाज-वादियों का लक्ष्य त्रार्थिक त्रौर सामाजिक जीवन के विभिन्न द्तेत्रों में एक खास खोज के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, अपने को विधान तथा शासन के यंत्रों से भली-भाँतिं परिचित कराना, ख्रौर ख्रपने ज्ञान तथा श्रनुभव का समस्त राजनीतिक विषयों में प्रयोग करना है।

"समाजवादियों को सामाजिक क्रांति की प्रतीचा करने का कोई कारण नहीं था। जिस च्रण सेराज-यंत्र तक सामाजिक सुधार के विचारों

<sup>ँ</sup>यहाँ पर 'काल्पनिक समाजवादी', 'Owenites' का स्थानापन्न कर दिया गया है।

की पहुँच हो गई ब्रौर पूँजीपितयों ने संगठित सौदे ब्रौर राष्ट्रीय व मज़दूर सभा के हस्तचेष को स्वीकार कर लिया, उसी च्रण से समाजवाद को व्यवहारिक रूप दे दिया जायगा।

"काल्पनिक समाजवाद की कुंजी मानवीय चरित्र-निर्माण से सम्बद्ध परिस्थितियों का सिद्धान्त है। वह दर्शन जिसने मार्क्स को पूँजीवादी समाज के विश्लेषण और समाजवाद के लिये मज़दूर-वर्ग को प्रोत्साहित करने में सहायता दी, उस अभी सिद्धान्त से बना है जिसमें वर्ग-युद्ध संचालक शक्ति है। वैव का समाजवाद किराये (लगान) के सिद्धान्त के प्रसार और जाति की सामाजिक आत्मा की उन्नति पर आधारित है। \*\*

<sup>\*</sup>देखिये M. Beer, History of British Socialism, Vol. 11.pp. 279—81.

#### अध्याय २४

# सिन्डीकेलिज्म\*

वींसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में राज-यंत्र से श्रीर उन सव -राजनीतिक सिद्धांतों से जो राज-यंत्र को किसी भी प्रकार के समाज में सर्वोच्च अधिकार देना अनिवार्य समभते थे, असतोष फैलने लगा। इससे भिन्न ऐसे सिद्धांत उदय हुए जो राज-यंत्र को उपभोक्तास्रों का ऐसा संघ मानते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है, अथवा उसको सरकार का एक ऐसा यंत्र मानते हैं जिसमें त्रावश्यकतानुसार उस समय परिवर्तन किये जा सकते हैं जब कि सामान्य संकल्प (Will) का ध्यान नहीं रक्खा जाता या अनेक संकल्प अनेक प्रकार की प्रतिनिधि-सभाओं की स्थापना चाहते हैं। महायुद्ध के समय के राज-यंत्र के ऋधिकार ने राज-यंत्र के प्रति असंतोष श्रीर वढ़ा दिया । फलतः समाजवाद में दो नवीन सम्प्रदाय उदार समाजवाद के विरुद्ध उठ खड़े हुये। इनके नाम हैं सिन्डीकैलिएम श्रीर गिल्ड समाजवाद । ये सम्प्रदाय राज-यंत्र के उतने ही विरुद्ध हैं जितने कि राष्ट्रीय समाजवादी उसके पत्त में हैं। इस ऋध्याय मं इम सिन्डीकैलिङ्म का ऋध्ययन करेंगे।

मैकडानल्ड के शब्दों में, सिन्डीकैलिज़्म मज़दूर-सभाग्रों का ग्रांदो-लन है जिसका उद्देश्य नवीन सामाजिक प्रणाली को वर्तमान पूँजीवाद

<sup>#</sup>Syndicalism.

का स्थानापन्न बनाना है, जिसमें मज़दूर-सभाएँ देश के कुल उद्योग-धंधों पर श्रिधिकार स्थापित करेंगी श्रीर उनका प्रवंध करेंगी, उपभोग को नियमित करेंगी श्रीर सामान्य सामाजिक हित की वातों को कियात्मक रूप देंगी। सिन्डीकैलिस्ट श्रेणी-युद्ध में विश्वास करते हैं श्रीर उसी की सहायता से श्रपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। सिन्डीकैलिज़्म का ख़ास ज़ोर व्यापार तथा श्रीद्योगिक संगठन के श्रादोलन को नवीन श्रीद्योगिक ढाँचे का श्राधार मानने पर है। यह उत्पादक को उपभोक्ता के बजाय उद्योग-धंधों का श्रिधकारी मानता है, श्रीर समाज के रूप परिवर्तन के लिये हड़ताल तथा श्रन्य सीधे (direct) उपायों का समर्थन करता है। दूसरी श्रोर यह राज-यंत्र को नष्ट करना श्रावश्यक समक्तता है श्रीर इस बात का समर्थन करता है कि वैधानिक कार्यों द्वारा मज़दूर-वर्ग का कल्याण नहीं हो सकता।

इस मत की जन्म-भूमि फ्रांस है, जैसे कि राष्ट्रीय समाजवाद (फेविय-निज़्म) की जन्म-भूमि इंगलैंड है। फ्रांस में मज़दूर-सभा को 'सिंडीकैट' (Syndicat) कहते हैं। फ्रांस में सिंडीकैटों की दशा प्रारम्भ में बहुत गिरी हुई थी। सन् १८६४ ई० तक वे ग़ैरक़ानूनी संस्थाएँ रहीं, श्रीर सन् १८८४ ई० तक वे पूर्ण तया क़ानूनी नहीं हुई'। सन् १८८४ ई० के वाद सरकार श्रीर म्युनिसिपैलिटियों ने धन इत्यादि देकर यह प्रयत्न किया कि ये सिंडीकैटें साधारण क्रव की भाँति श्रामोद-प्रमोद का साधन हो जायँ, वस श्रीर कुंछभी नहीं। परन्तु इस काम में उन्हें श्रमफलता मिली श्रीर उन पर मार्क्षवादियों, श्रराजकतावादियों श्रीर क्रांतिकारियों का प्रभाव तथा श्रिथकार बढ़ता ही गया। राष्ट्र के श्रस्तित्व के ऊपर सिंडीकैलिस्टों में ख़ूव संघर्ष हुन्रा, परन्तु त्रांत में त्राराजकतावादियों की जीत हुई। सन् १८९५ ई० में सी० जी० टी० (C. G. T. = Confederation Generale du Travail) को स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य यह था कि राजनीतिक कार्यों के स्थान पर सीधे उपाय काम में लाये जायँ, त्रीर सार्वजनिक हड़तालें करके राज-यंत्र का विनाश करके, एक ऐसी सामाजिक क्रांति की जाय जिसको प्राप्त करने में राष्ट्रीय समाजवाद स्पष्ट रूप से त्रासमर्थ था। उदार समाजवादियों तथा त्राराजकतावादी सिंडी-कैलिस्टों के सात वर्ष के संघर्ष का परिणाम यह हुन्ना कि सन् १९०२ ई० में सिंडीकैलिस्ट पूर्णतया विजयी हुये। म्युनिसपैलिटियों ने त्रार्थिक सहायता वन्द कर दी, त्रीर सी० जी० टी० को त्रापने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केवल त्रापने सदस्यों से प्राप्त किये हुये धन की सहायता से काम करना पड़ा।

क्रांतिकारी मार्क्सवाद की भाँति सिंडीकैलिज़्म का मूल सिद्धांत श्रेणी-युद्ध है। पूँजीपतियों ग्रौर मज़दूरों का संघर्ष पश्चाताप का विषय नहीं, वरन् एक सजनात्मक शक्ति है जो मज़दूरों को श्रत्याचार ग्रौर विपत्ति से छुड़ायगी। श्रेणी-युद्ध ही मज़दूरों को शोषण करने की लड़ाई में एक स्त्र में वाँधे हुये है, उनको ग्रपनी शक्ति में विश्वास दिलाता है, उनकी मानसिक तथा नैतिक प्रकृति की उन्नति करता है ग्रौर उनकी इच्छा के ग्रमुसार सामाजिक संगठन की रचना के लिये सामग्री एकन करता है।

इस मत के श्रनुसार समाज के संगठन की इकाई सिंडीकैट या मज़-दूर-सभा होगी। सिंडीकैलिस्टों का पहला काम मज़दूरों में वर्ग चेतना पैदा करना है, श्रीर उन्हें श्रेणी के हित तथा श्रादशों का ज्ञान कराना है। इस कार्य की पूरा करने के लिये मज़दूरों को मज़दूर-सभाश्रों के श्राधार पर संगठित करना श्रावश्यकीय है। सिंडीकैट उसी व्यवसाय या उसी प्रकार के व्यवसायों के मज़दूरों की एक सभा है जो समाज हित के सूत्र में वंधी रहती है। इसी में उसकी शक्ति है। समस्त मानवीय समूहों में यह श्रात्यंत तात्विक तथा दीर्घकालीन है क्योंकि समाज में मनुष्य श्रान्य समस्त वस्तुश्रों की श्रापेचा श्राप्यंक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं।

राजनीतिक दल व अन्य इसी प्रकार के संगठन कमज़ोर श्रीर अनुएए होते हैं क्योंकि उनका निर्माण विभिन्न मतवालों के सहयोग से होता है और उनको वाँधने वाला सूत्र आक्रिसक होता है। राजनीतिक संस्थाएँ विभिन्न प्रकार के स्वार्थ वाले मनुष्यों के सहयोग से वनती हैं। केवल वास्तविक तथा तात्विक हित वाले समूहों में, जैसे कि सिंडीकैलिस्टों में, समान अवस्था के मनुष्य पाये जाते हैं जिनके जीवन में समान उद्देश्य होते हैं। \* मज़दूरों की राजनीतिक रायें विभिन्न होती हैं, परन्तु उनके आर्थिक हित समान होते हैं। इसलिये औद्योगिक चेत्र में वे संगठित रहते हैं परंतु राजनीतिक चेत्र में वे ऐसा नहीं करते। वे साथ-साथ हड़ताल कर देंगे, परंतु साथ-साथ एक मत (Vote) नहीं देंगे। किसी भी चेत्र में राजनीतिक पार्टी केवल एक मामूली क्रांतिकारी हथियार है। यह कभी-कभी एकत्र होती है और सार्वजनिक संकल्प को व्यक्त नहीं कर सकती। ने

<sup>,</sup> देखिये Dr. Levine, Syndicalism in France, p. 124—5. †Joad, Modern Philosophy, p. 69.

इन सिंडीकैटों के द्वारा मज़दूर पूँजीपतियों के विरुद्ध सीधा संघर्ष करेंगे। सिंडीकैलिस्टों का पक्का विश्वास है कि केवल सीधे उपाय द्वारा ही मज़दूरों को उनकी स्थिति का शान कराया जा सकता है श्रीर उन्हें श्रंतिम श्रेणी-युद्ध के लिये तैयार किया जा सकता है। ये लोग राजनी-तिक वैधानिक तरीक़ों में विश्वास नहीं करते । फ्रांस में बहुधा यह हुश्रा है कि जब कभी मज़दूरों ने अपने नेताओं को पार्लियामेंट में भेजा है, तभी वे ऋपने गरम विचार भूल गये हैं ऋौर थोड़े ही दिनों में उन्होंने वैधानिक रीति से उन्नति करने की मध्य-वर्गीय नीति को त्र्राख्तियार कर लिया है। इसलिये फ्रांस के मज़दूरों का राजनीतिक साधनों पर से विश्वास उठ गया है श्रीर वे कहते हैं कि 'सीधा उपाय' ही उन्हें श्रपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल बना सकता है। 'सीधा उपाय' वह उपाय हैं जिसे मज़दूर लोग स्वयं ही, बिना किन्हीं मध्यस्थों की सहायता के, काम में लाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह हिंसक हो, पर यह हिंसक हो सकता है। यह उनकी जायति तथा संकल्प का बोधक है। यह उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिये डाले गये दवाव का ज्ञान कराता है।

सीधे उपाय के चार मुख्य रूप हैं: हड़ताल, बहिष्कार, लेविल (Label) श्रोर माल-हानि (Sabotage)। इनमें हड़ताल सब से प्रमुख है, क्योंकि यह नौकर श्रीर स्वामियों के हित-विरोध को विद्युत् की भाँति चमका देती है। इसके श्रितिरक्त यह दोनों के मनमुटाव तथा श्रंतर को श्रोर भी वड़ा देती है—यह एक श्रोर पूँजीपितयों को संगठित करती है श्रीर दूसरी श्रोर मज़दूरों को। यह क्रांति का वहुमूल्य साधन है।\*

<sup>\*</sup>Levine, Syndiculism in France. p. 126-27.

सिंडीकैलिज़म समभोते के पूर्णतया विरुद्ध हैं। मज़दूरों को शीव्रता-पूर्वक शक्तिशाली उपाय द्वारा पूँजीपितयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिये। हड़ताल में मज़दूरों की रोटी या नौकरी की समस्या अवश्य कठिन हो जाती है, परंतु इसके लिये सिंडीकैलिस्ट कहते हैं कि यदि एक व्यवसाय में हड़ताल हो तो अन्य व्यवसायों की सभायें हड़ताल वालों की सहा-यता करें। इससे वर्गीय मज़बूती बढ़ती है।

दूसरी त्रोर, लेबिल (Label) श्रमो की उपभोग-शक्ति को दिखाने में सहायता देता है। बहिष्कार करने में मज़दूर लोग उपभोक्ता तथा उत्पादक, दोनों रूपों में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं।

सिंडीकैलिस्ट माल-हानि (Sabotag) पर बहुत ज़ोर देते हैं। उत्पत्ति की नियमित क्रियाश्रों में सब प्रकार से बाधायें डालना जिससे कि पूँजीपित को हानि तथा भय हो, माल-हानि (Sabotage) कहलाता है। चिज़ों को ठीक स्थान पर न ले जाकर श्रीर कहीं ले जाना, मशीन में जान-बूक्तकर ख़राबी पैदा कर देना, या ख़राबी होने का बहाना करना, मशीन चलते समय काम न करना श्रादि इसके उदाहरण हैं।

प्रत्येक सफल हड़ताल, प्रत्येक वहिष्कार, श्रीर मज़दूरों के संकल्प श्रीर शक्ति को प्रकटकरने वाला प्रत्येक कार्य वर्तमान प्रणाली पर श्राघात

<sup>ं</sup>इसे अँग्रेज़ी में Sabotage कहते हैं। स्काटलैंड में इसे Ca'canny (अर्थात् अनुपयुक्त वेतन के लिये वास्तविक कार्य करना ) और फ्रांस में a mauvaise paye mauvaise travail ( अर्थात् खराव वेतन के लिये खराव काम ) कहते हैं।

करता है। मज़दूरी की प्रत्येक श्रवसर पर वृद्धि, तथा काम के घंटों में घटती, श्रम करने की दशाश्रों में प्रत्येक उन्नति एक महत्वपूर्ण श्रवस्था है जो मज़दूरों को निश्चयात्मक युद्ध श्रर्थात् श्राम हड़ताल की श्रोर श्रग्र-सर करती है जो कल्याण का श्रंतिम साधन होगी।

श्राम हड़ताल का विचार बहुत कुछ फ्रांसीसी समाजवादी लेखक व्लांकी (Blanqui) के विचारों की देन है। श्राम हड़ताल का श्रर्थ यह नहीं है कि सबके सब मज़दूर हड़ताल कर दें। इसका श्राशय केवल यह है कि श्राधार-उद्योगों (Key industries) के काफ़ी मज़दूर हड़ताल कर दें जिससे कि पूँजीवाद की जड़ हिल जाय। यह हड़ताल श्राम हड़ताल को श्रासान बना देगी। जैसे ही पर्याप्त शक्ति के मज़दूरों की लघु संख्या वर्ग-चेतना प्राप्त करके श्रावश्यक युद्ध-भावना की चरम सीमा तक पहुँच जायगी, वैसे ही एक श्राम हड़ताल कर दी जायगी श्रीर उत्पत्ति के श्रीज़ार छीन लिये जायँगे। यही पूँजीवाद का श्रंत होगा।

त्राम हड़ताल में बहुसंख्यक मज़दूरों के लिये हड़ताल करना श्राव-रयक नहीं। शायद यह बहुसंख्या की राय के विरुद्ध ही करनी पड़े। पर सिंडीकैलिज़म के अनुसार इसमें कोई हानि नहीं। ये लोग बहु-संख्या सम्बन्धी रूढ़िगत सिद्धांत को केवल मध्य-वर्गीय अन्ध-विश्वास कहते हैं। उनका तो विश्वास है कि परिवर्तन की अवस्था में किसी भी अवसर पर, एक लघुसंख्या के लिये यह आवश्यक होगा कि वे शक्ति की वाग-होर अपने हाथ में ले लें और अन्य मज़दूरों को उनके कल्याण का पथ-प्रदर्शन करें। इस बात में ये लोग मार्क्स से भिन्न हैं। मार्क्स ने कहा था कि समाज के विकास में वह समय आयगा जब मज़दूर स्वयं विद्रोह करेंगे और उत्पत्ति के साधनों पर अपना अधिकार कर लेंगे। सिंडीकैलिस्ट कहते हैं कि मार्क्स की यह धारणा आवश्यकता से अधिक सुखवादी थी। पूँजीपति हज़ारों तरीक़ों से मज़दूरों से सममौता करके उनका वेतन बढ़ाकर, लालच देकर और धर्म के ठेकेदारों द्वारा उन्हें शान्ति और मंतोष का पाठ पढ़ाकर वर्ग-भेद को विस्मृत करा देने की चेष्टा करेंगे, यहाँ तक कि मज़दूरों में क्रांति का जोश छंड़ा पढ़ जायगा। इसिलिये मज़दूरों को चाहिये कि वे निरंतर विरोध की नीति को अख़ितयार करें।

परंतु सिंडीकैलिस्ट क्रांति के पश्चात् क्या होगा १ सी० जी० टी० के १९०१ ई० के अधिवेशन के पश्चात् फ्रांस भर की सिंडीकैटों से यह प्रश्न पूछा गया कि वे किस प्रकार की सामाजिक प्रणाली स्थापित करना चाहती हैं। विवरण में उनके उत्तर भिन्न थे पर असली वातों में वे सहमत थीं। उन सब की राय थी कि सिंडीकैट (मज़दूर-सभा) नवीन सामाजिक प्रणाली की इकाई होगी। एक सिंडीकैट एक स्थान के, एक व्यापार या व्यवसाय के मज़दूरों का समूह होगा जो उनके काम में लाये जाने वाले उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार करेगा। राष्ट्रीय सम्पत्ति का कोई भाग किसी सिंडीकैट की एकान्तिक सम्पत्ति नहीं होगा। वह राष्ट्र की अश्रा से केवल उसका प्रयोग करेगी।

एक स्थान पर जितने व्यवसाय होंगे, उतनी ही सिंडीकेटें होंगी। इन सब सिंडीकेटों का एक संयुक्त रूप होगा जिसे अम-संघ या बोर्ध (Bourse du Travail) कहा जायगा । अम-संघ साघारण श्राधिक जीवन के श्रावश्यकीय श्रांकड़े एकत्र करेगा । वह स्थानीय श्रावश्यक-ताश्रों श्रीर साधनों का पूरा विवरण रक्खेगा; स्थान-स्थान की वस्तुश्रों के विनिमय की देखमाल करेगा श्रीर वाहर से नये माल को मँगावेगा । यह वर्तमान राष्ट्र की केन्द्रित राजनीतिक प्रणाली का विनाश कर देगा श्रीर उद्योग-धंधों के केन्द्रीय रुक्तानों को रोक देगा । †

बोर्सेज़ एक राष्टीय-श्रम-संघ (General Confederation of Labour) के सदस्य होंगे। सिंडीकैट या मज़दूर सभा का राष्ट्रीय श्रम-संघ से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होगा। यह सम्बन्ध श्रम-संघों के द्वारा होगा। राष्ट्रीय-श्रम-संघ राष्ट्रीय उपादानों जैसे रेल आदि को श्रपने अधिकार में रक्खेंगे। इनका स्थानीय श्राधार पर संचालन नहीं हो सकता। इसका कार्य केवल सामान्य स्चना प्रदान करना श्रीर नियंत्रण-शक्ति का प्रयोग करना होगा।

इस प्रकार सिंडीकैलिस्ट राष्ट्र में राज-यंत्र की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सिंडीकैलिस्ट कहते हैं कि उनके द्वारा स्थापित किये गये भावी समाज में स्थानीय और केन्द्रीय शासन-संगठन तो अवश्य होगा, पर वह राज-यंत्र के रूप में नहीं होगा। राज-यंत्र की प्रधान विशेषता है वाहर से शासन करना। वर्तमान राष्ट्र की वैधानिक समितियाँ ऐसे प्रश्नों का

<sup>\*</sup>Bourse du Travail फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह आवश्यक नहीं कि सब देशों में यही नाम रक्खा जाय। अपने देश के लिये हम इसे 'श्रम-संघ' कह कर पुकार सकते हैं।

<sup>†</sup> Lavine, Syndicalism in France, p. 135.

निश्चय करती हैं जो उनके लिये पूर्णतः विदेशी हैं, जिनके साथ वे जीवन में कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं रखतीं और जिनको वे नहीं समम्ततीं। इसलिये राज-यंत्र अपनी प्रकृति से ही स्वेच्छाचारो और कष्ट-प्रद है। सिंडीकैलिस्टों के सामाजिक संगठन में आंतरिक शासन होगा। वे कहते हैं कि केवल सिंडीकेट के प्रतिनिधि ही, जो राष्ट्रीय श्रम संघ में भेजे जायँगे, उनके विभिन्न प्रश्नों को भली भाँति इल कर सकते हैं। उनके बनाये हुये नियम उनके सामाजिक-कार्यों की अवस्था के ज्ञान के फल-स्वरूप होंगे, और इस प्रकार से अवस्थाओं द्वारा निश्चित किये गये नियमों के समान होंगे।

सिंडीकैलिएम और उदार समाजवाद में स्पष्ट रूप से विभिन्नता है। उदार समाजवाद समाज को उपभोक्ताश्रों का संगठन समभता है। पर सिंडीकैलिएम केवल मज़दूरों के (उत्पादकों के) श्रिष्ठकारों पर ज़ोर देता है। मज़दूर लोग चीज़ें पैदा करते हैं, इसलिये, सिंडीकैलिएम के श्रनुसार, समाज पर उनका ही श्रिष्ठकार होना चाहिये। गिल्ड समाजवाद, जिसका श्रागे चलकर वर्णन किया जायगा, इन दोनों सम्प्रदायों के मध्य में श्राता है क्योंकि यह उत्पादकों के कार्यों पर तो ज़ोर देता ही है, पर साथ ही साथ उपभोक्ताश्रों की भी उपेक्षा नहीं करता।

वास्तव में सिंडीकैलिइम अराजकतावाद, समाजवाद और मज़दूर-सभावाद का सम्मिश्रण है। राष्ट्र से घृणा करने में, उसकी सर्वोच्चता को अस्वीकार करने में, लोकतंत्रवाद को अस्वीकार करने में यह अरा-जकतावाद की भौति है। एक सर्वहारावर्गीय आदिशन के रूप में मज़दूरों की अंतर्राष्ट्रीय स्थित के, श्रेणी-युद्ध के और सामाजिक क्रांति की ग्रानिवार्यता के विश्वास में यह समाजवादी रूप-रंग का है। मज़दूर-सभा को राष्ट्र की इकाई बनाने में श्रीर उन्हें व्यवसायों का श्रिधकार ग्रीर प्रवन्ध देने में यह मज़दूर-सभावाद से समानता रखता है। इसका ग्राम हड़ताल का हथियार भी उदार समाजवाद की पार्लियामेंट द्वारा धीमे ग्रीर मंदे विकास ग्रीर समष्टिवाद तथा श्रराजकतावाद के हिंसात्मक उत्थान का मध्यवर्ती मार्ग है।

सिंडीकैलिज़म भविष्य के समाज का पूरा चित्र देना, न तो सम्भव समम्मता है, ग्रीर न ग्रावश्यक ही। ग्रावश्यकता के समय मज़दूर स्वयं ही सामाजिक प्रणाली का विवरणात्मक निर्णय कर लेंगे। इस ग्रस्पष्टता का कारण फ्रेंच दार्शनिक सोरेल (Sorel) का प्रभाव है। सोरेल का ग्रन्थ राजनीति ग्रीर दर्शन का एक ग्रजीव सम्मिश्रण है, ग्रीर एक साधारण परतत्ववादी सिद्धान्त का सामाजिक समस्याग्रों में विचित्र प्रयोग है। वस्तुतः सोरेल ने जो कुछ किया है वह वर्गसों (Bergson)\* के ग्रंतप्रेंरणा के सिद्धान्त का ग्राह्मान करना है, एक ऐसे कार्य-पथ का समर्थन करना है जिसको वर्गसों सबसे पहले श्रनुपयुक्त ठहरायेंगे।

वर्गसों का कथन था कि हमारे कार्य के उद्देश्य हमारी बुद्धि निर्धा-रित नहीं करती, यह श्रांतर्पेरणा से होता है। हमारी बुद्धि केवल इतना कहती है कि हम जो करना चाहते हैं वह कैसे करें, परन्तु जो हम करना चाहते हैं उसके निर्णाय करने में बुद्धि का कोई हाथ नहीं। यह श्रांतप्रेरणा का निर्धारण है। पर श्रांतप्रेरणा जो हश्य (Vision) देती है उसकी

अवर्गसों एक दार्शनिक थे जिनके दर्शन का उन्नीसवीं शताब्दी के ख्रांतिम स्रोर वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में काफ़ी प्रचार था।

मूर्त रूप में व्याख्या नहीं को जा सकती। यह व्यक्ति-गत वात है जो एक विश्वास के कार्य की भाँति तर्क पर त्राधारित नहीं है, परन्तु उन लोगों को जो इसका धार्मिक विश्वास की भाँति मानते हैं कार्य करने को बाध्य करती है।\*

सोरेल इसी श्रंतप्रेंरणा के सिद्धान्त से श्राम हड़ताल का, जो श्रपना उद्देश्य नहीं वना सकती, समर्थन करते हैं । उनके विचार से मज़दूरों को विवरण के साथ ग्राम हड़तालों का उद्देश्य वताने की श्रावश्यकता नहीं, श्रीर न यह ही बताना स्रावश्यक है कि किस प्रकार का समाज बनाया जायगा । उनके ब्रादर्श समाज का चित्र, जो उनके समस्त कार्यों का उद्देश्य है, वस्तुत: श्रंतर्प्रेरणा द्वारा होना चाहिये; त्रर्थात् यह न तो तार्किक शिचा द्वारा सिखाया जा सकता है श्रौर न तर्कपूर्ण विश्वास का रूप ही धारण कर सकता है। सोरेल की भाषा में स्नाम हड़ताल मज़-दरों के लिये केवल एक दंतकथा के समान है। परन्तु उस दंतकथा को तर्क द्वारा सत्य ठहराने का प्रयास अवश्य ही ग़लत रास्ते पर से जायगा। श्राम हड़ताल के उद्देश्य तथा उसके मूल्य का श्रनुमान लगाने के लिये, वाद-विवाद के वे समस्त ढंग जो राजनीतिज्ञों ख्रौर समाजवादियों में प्रच-लित हैं, अवश्य ही छोड़ देने चाहिये। इस प्रकार सोरेल ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विनाश की नीति आवश्यक रूप से निराशा की नीति नहीं है। सिडीकैलिज़्म इस श्रासान सिद्धान्त को ग्रहण करने में श्रस-फल नहीं हुआ है।†

<sup>\*</sup>Joad, Introduction to Modern Philosophy ‡Joad. Modern Political Theory. Chapter 4

उदार समाजवादियों ने सिडीकैलिएम के उपाय श्रीर श्रादर्श दोनों से असम्मति प्रकट की है। वे कहते हैं कि मज़दूरों के वैधानिक आंदोलन में ख़तरे हो सकते हैं, पर उनका ऋार्थिक आंदोलन भी ख़तरे से खाली नहीं। मज़दूर पार्टी के नेता समभौता करने वाले श्रवश्य हो गये हैं, पर मज़दूर-सभा के नेताओं को भी यदि वे अपना नेतृत्व रखना चाहते हैं, ऐसा ही करना पड़ता है। बलिक हड़ताल के समय, भूलों मरते हुये मजदूरों की हीनता देख, मज़दूर-सभा के नेतात्रों के लिये समभौता कर लेने के ऋधिक ऋवसर हैं। मज़दूर-पार्टी के पार्लियामेंट के सदस्य कम के कम मज़दूरों के हित के क़ानून पास करा सकते हैं और मज़दूर और पूँजी-पतियों के भगड़े के समय मज़दूरों का पद्म ले सकते हैं। उनका यह कथन है कि राजनीतिक तथा ऋार्थिक दोनों हो कार्न्ध मज़दूरों द्वारा ऋत्यंत शक्तिशाली प्रभाव के साथ प्रयोग में लाये जा सकते हैं। इसके ऋतिरिक्त सिंडीकैलिस्ट ऋांदोलन से मनीषियों का वहिष्कार कर दिया गया है। पर वे मज़दूरों के त्राण के य्रांदोलन में बहुत कुछ सहायता कर सकते हैं। वे विद्रोह, मशीन के तोड़ने त्यादि के भी विरुद्ध हैं।

सिंडीकैलिस्ट ग्रादर्श की भी उदार समाजवादी ग्रालोचना करते हैं। सिंडीकैलिस्ट उत्पादकों के हित का ध्यान रखते हैं, पर उपभोक्तग्रों के हित का नहीं; स्थानीय श्रम-संघों (Bourses du Travail) को ज़्यादा महत्व देते हैं, राष्ट्रीय-श्रम संघ (General Confederation of Labour) को कम । इसके ग्रातिरिक्त वे समाजिक संगठन के ग्राधार की इकाई बहुत छोटी लेते हैं। सिंडीकैलिज़्म के ग्रंदर कारीगरी ही

<sup>\*</sup>देखिये. Mac Donald, Syndicalism,pp. 52-3.

(कारखाना नहीं) ग्रिधिकृत सामाजिक इकाई मानी जाती है। परंतु ग्राजकल कारख़ाना केवल एकही कारीगरी के कार्यों का दृश्य नहीं हैं, वरन् वहुत सी कारीगरियों के कार्यों का दृश्य है। स्वायत्तशील कारीगरियाँ (crafts) तब तक नहीं चलाई जा सकतीं जब तक कि समय की छाया ही न लौट जाय ग्रीर मध्य-युग फिर से स्थापित न हो जाय।\*

सिंडीकैलिएम की उन्नित बहुत थोड़ी हुई है। महायुद्ध के पश्चात् तो उसने कोई कथनीय उन्नित नहीं की। कुछ देशों में जैसे कि इंगलैंड में, उसने कभी भी जड़ ही नहीं पकड़ी। यह मत इतना सैद्धान्तिक तथा तर्कमूलक है कि यह जन साधारण को ग्रापनी ग्रोर ग्राकर्षित नहीं कर सकता। इसलिये एक नवीन सम्प्रदाय गिल्ड समाजवाद के नाम से, जो ग्रापने विश्वासों के लिये उदार समाजवाद तथा सिंडीकैलिएम दोनों का ऋणी है, उदय हुन्ना है। इसने विशेष रूप से इंगलैंड में बहुत ख्याति प्राप्त की है।

<sup>\*</sup>Macdonald. Syndicalism, p. 59.

#### अध्याय २५

## गिल्ड समाजवाद

लगभग तीस वर्ष इंगलैंड में कुछ ऐसे नवयुवक समाजवादी प्रकट हुये जिन्होंने सिंडीकैलिएम की चरमता को कम करना चाहा। उन्होंने उसको एक उचित दार्शनिक सिद्धांत के साथ ही साथ व्यावहारिक रूप देने के लिये किसी राजनीतिक संगठन से संयुक्त करने की इच्छा की। इस प्रकार गिल्ड समाजवाद (Guild Socialism) का जन्म हुआ। यह समाजवाद इंगलैंड की देन है।

सन् १९०६ ई० में ए० जे० पेंटी ने एक पुस्तक सिली जिसमें उन्होंने मध्य-काल के व्यवसायों में स्वायत्त-शासन की भाँति की एक प्रणाली के पुनः स्थापन करने की चर्चा की। मध्य-काल में कारीगर ख्रात्म-शासित गिल्डों (Guilds) के सदस्य होते थे, उत्पत्ति के साधनों के स्वयं स्वामी होते थे ख्रीर उत्पत्ति की प्रकृति ख्रीर परिमाण निर्धारित करते थे। वे उस समय सुखी थे। वैसी ही प्रणाली यदि ख्रय स्थापित हो जाय तो वर्तमान समस्या सुलभ सकती है। पर उस समय से संसार ख्रय बहुत दूर ख्रा गया है। उत्पत्ति के रूप ख्रीर रीतियाँ बहुत वदल गई हैं। इसलिये इस ख्रव्यावहारिक प्रणाली की ख्रीर किसी का ख्राधक ध्यान नहीं गया। सन् १९०९-१२ के वीच में इंगलेंड के मज़दूरों

<sup>\*</sup>A. J. Penty, The Resoration of the Guild System.

में बहुत वेचैनी फैली ख्रौर उस समय एस० जी० हॉब्सन तथा ए० वी० ख्रौरेंज ने गिल्डवाद का बहुत प्रचार किया।

सन् १९१२ ई० में गिल्ड समाजंत्राद इंगलैंड के मज़दूर श्रांदोलन की निश्चित शक्ति हो गई श्रोर तब से इसका प्रभाव सब समाजवादियों पर पड़ा है। सन् १९१५ ई० में जातीय गिल्ड लीग (National Guild League) क़ायम की गई। श्राजकल मज़दूर लोग तो स्वयं इस विचार से इतने प्रभावित नहीं हैं, पर मज़दूरों के नेता, मुख्यतः नवयुवक नेता, गिल्ड समाजवाद को श्रच्छी दृष्टि से देखते हैं।

गिल्ड समाजवाद के सिद्धांतों के विकास में चार विभूतियों ने बहुत सहायता की है। सर्व प्रथम तो ए० जे० पेंटी ही हैं जिनका जि़क हम ऊपर कर चुके हैं। उन्हें 'मौलिक गिल्डमैन' (Orignial Guildsman) कहा जाता है। उन्होंने जॉन रिक्तिन और विजियम मॉरिस के मार्ग का अवलम्बन करते हुये सुधार के कामों की और अपना ध्यान दिया और मध्य-काल के आदर्श के पुनः स्थापन के लिये प्रयत्न किया। दूसरे महापुरुप ए० आर० आरें ज हैं जिन्होंने 'न्यू एज' (New Age) अखवार का, जो शिक्षित क्रांतिकारी कार्य का केंद्र कहा जाता है, सम्पादन किया और गिल्ड समाजवाद का प्रचार किया। उन्होंने एस० जी० हॉक्सन के साथ बहुत से लेख लिखे, जो इस सम्प्रदाय की तीसरी विभूति हैं। एस० जी० हॉक्सन इस आंदोलन के प्रधान व्यक्ति हैं जिन्होंने गिल्ड समाजवाद के सिद्धांत को विशेष रूप से बनाया और उसको आर्थिक आधार प्रदान किया। इस आंदोलन की चौथी विभूति जी० डी० एच० कोल हैं जिन्होंने अपनी तीव मानसिक-शक्ति तथा गम्भीर

विचार शैली के कारण इस विषय पर बहुत सोचा स्त्रीर लिखा है स्त्रीर इसके प्रचार में स्रद्धितीय कार्य किया है।\*

अय हम गिल्ड समाजवाद के सिद्धान्तों का विवेचन करेंगे। इंग-लैंड की राष्ट्रीय गिल्ड्स लीग का यह उद्देश्य है कि उद्योग-धंधों में मज़दूरी प्रणाली वन्द कर दी जाय, श्रीर मज़दूरों के द्वारा स्वायत्त शासन स्थापित किया जाय। यह कार्य जातीय गिल्डों की लोकतंत्रवादी प्रणाली के द्वारा हो जो वर्ग के अन्य लोकतंत्रवादी क्रियात्मक संगठनों के साथ कार्य करती हो । इस कथन का आंतरिक तात्विक सिद्धान्त है प्रजनक लोकतंत्रवाद (Functional Democracy) इस सिद्धान्त के ऋन-सार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पूर्ण प्रतिनिधि नहीं हो सकता, इस कारण सब प्रतिनिधि संस्थाएँ ग़लत रास्ते पर जाने वाली हैं। पर यद्यपि . एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों का पूर्णतः प्रतिनिधि नहीं हो सकता, तथापि वह उसके सामान्य उद्देश्यों के एक समूह को व्यक्त करने के लिये अवश्य प्रतिनिधित्व कर सकता है । इस प्रकार यदि 'अ', 'व' श्रौर 'स' क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो 'च्र' उनके क्रिकेट के खेल-सम्बन्धी हित के लिये प्रति-निधि हो सकता है। यदि 'त', 'थ', 'द' गाने वाले हैं तो 'त्र' उनका गान-सम्बन्धी हित का प्रतिनिधित्व कर सकता है। पर 'त्व' श्रीर 'त्र' इनमें से किसी व्यक्ति के भी सब हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते; श्चर्थात् वे 'श्च' 'व' 'स' 'त' 'थ' 'द' में से किसी के भी पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकते । इसका अर्थ यह हुआ कि प्रजनक प्रतिनिधित्व ही सच्चा प्रतिनिधित्व है ग्रौर वास्तविक लोकतंत्रवादी संस्थाएँ वे ही हैं जो व्यक्ति

रदेखिये Niles Carpenter, Guild Socialism. pp. 81-90.

द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों से सम्बद्ध हैं। इसिलये एक लोकतंत्रवादी समाज वहीं होगा जो ऐसी प्रजनक प्रतिनिधि सभात्रों का संयुक्त गुम्फन हो, जो अपने सदस्यों के किन्हीं सामान्य संकल्पों तथा उद्देश्यों का प्रति-निधित्व करती हैं।\*

इस प्रकार प्रजनक लोकतंत्रवाद के श्रंतर्गत बहुत सी प्रतिनिधि संस्थाएँ होगी:—

- (१) पहले तो उन सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक संस्था चाहिये जो एक देश के निवासी होने के कारण मनुष्यों में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे शिचा, राष्ट्रीय संरच्चण, कर और क़ानून आदि। इन मामलों में देश भर के व्यक्तियों का हित है। इस कारण इनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था राष्ट्रीय होनी चाहिये, जैसे कि वर्तमान समय की पार्लियामेंट अथवा धारा-सभायें।
- (२) कुछ सामान्य हित ऐसे हैं जो एक स्थान के निवासी होने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं; जैसे बिजली, पानी, पार्क, पुलिस† ऋादि। इन मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक स्थानीय प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिये।
- (३) इसके पश्चात् उत्पत्ति का प्रश्न आता है। उत्पत्ति के विषय की बहुत सी समस्याएँ होती हैं; जैसे मज़दूरी, काम करने की दशा और

<sup>\*</sup>C. E. M. Joad, Modern Political Theories, pp. 76-77.

भारत में पुलिस प्रांतीय सरकार का विषय है। पर अन्य देशों में यह स्थानीय शासन का अंग है। कुछ काल पूर्व हमारे यहाँ भी यही रिवाज था। देखिये, Shirras, The Science of Public Finance और Indian Taxation Enquiry Committee Report

घंटे, ग्रौर उत्पत्ति की मात्रा श्रादि बातों का निर्ण्य करना । इन सब बातों के लिये भी प्रतिनिधित्व की श्रावश्यकता है। इन्हें कारख़ाने ग्रौर फ़ैक्टरी की कमेटी कह सकते हैं।

(४) पर उत्पत्ति की प्रकृति श्रौर परिमाण, श्रौर वस्तुश्रों का मूल्य श्रादि उपभोक्ताश्रों के भी हित की बातें हैं। इसिलिये उत्पादकों की कमेटी से सलाह लेने के लिये उपभोक्ताश्रों की कौंसिलों की भी श्रावश्यकता होगी। ये कारख़ाने श्रौर फ़ैक्टरी की कमेटियों के साथ उत्पादन-व्यय श्रौर मूल्य का निर्धारण करेंगी।

वहुत से गिल्डवादी इस सिद्धांत को केवल व्यवसायिक च्लेत्र में लागू करते हैं, राजनीतिक श्रीर शासन च्लेत्रों में नहीं। इसका श्रर्थ यह नहीं है कि यह पिछले च्लेत्रों में लागू नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि पहले पहल यह व्यवसायों में लागू किया जायगा, बाद को राजनीतिक च्लेत्र में। वास्तव में गिल्डवादियों के श्रनुसार इन सभाश्रों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) व्यवसायिक श्रीर (२) नागरिक संस्थायें। कुछ गिल्डवादी इनमें वितरण-संबंधी संस्थाएँ श्रीर जोड़ देते हैं।

इस प्रतिनिधि संस्था को गिल्ड कहते है। गिल्ड परस्पर एक दूसरे पर श्रवलिम्बत व्यक्तियों का स्वायत्त शासक संघ है जो समाज के एक विशेष कार्य के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये संगठित किया गया हो। शिल्ड की तीन विशेषताएँ होती हैं। पहली तो यह है कि यह एक व्यवसाय के समस्त कार्य-कर्ता श्रों को सम्मिलित करता है। इसमें मैनेजर

<sup>\*</sup>Orage, An Alphabet of Economics, p. 53.

स्रोर विशिष्ट पुरुष (Technical men) स्रोर शारीरिक परिश्रम करने वाले मज़दूर, सभी शामिल होते हैं। दूसरी, गिल्ड एक उत्तरदायी संस्था है जिसे इस शर्त पर कि यह स्रपना कार्य संतोषपूर्वक करेगी, स्वायत्त शासन दे दिया जाता है। अञ्छे काम के लिये यह स्रावश्यक है कि काम करने वालों को उसका ज़िम्मेदार वना दिया जाय स्रोर उनके काम में स्रावश्यक वाधा न डाली जाय। गिल्ड की तीसरी विशेषता एका-धिकार है, यद्यपि व्यवसाय का अकिंचन माग गिल्ड के अधिकार के वाहर रहेगा।

गिल्डवादी उच्चवर्गीय केन्द्रित शासन (Bureaucracy) के दोषों पर बहुत ज़ोर देते हैं। वे गिल्ड को लोकतंत्रवाद के अधार पर संगठित करना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पत्ति के प्रत्येक काम पर सब मज़दूरों का मत लिया जायगा। यह कार्य-कुशलता के मार्ग में वाधक होगा। फिर यदि एक ऐसे विशिष्ट विषय पर मत लिये जायँ जिसे शायद ही कोई साधारण मज़दूर समक्तता हो, तो यह एक बड़ी भारी बुटि होगी। अयहाँ लोकतंत्रवाद का अर्थ केवल इतना है कि गिल्ड के नेता सार्वजनिक मत से चुने जायँगे। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि वे पदाधिकारी जो किसी पूर्णतः विशिष्ट कार्य को करने के लिये नियुक्त किये गये हैं, वास्तव में नेता नहीं हैं वरन् केवल राय देने वाले हैं, और उनकी नियुक्ति लोकतंत्रवादी अधिकार का प्रश्न नहीं उत्पन्न करती। दूसरी ओर, उन मनुष्यों के लिये जो अपने साथियों के नेता होंगे, केवल एक ही ठीक सिद्धांत यह है कि वे मनुष्य अपने-अपने कार्यानुसार

<sup>\*</sup>Cole, Guild Socialism, P. 41.

उन मनुष्यों द्वारा चुने जाने चाहिये जिनके सहयोग से वे कार्य करेंगे। ग्रन्य शब्दों में, नेता श्रों के चुनने का सिद्धांत यह होगा कि वे उन मनुष्यों द्वारा निर्वाचित किये जायँगे जिनके वे प्रतिनिधि होंगे।\*

गिल्ड श्रौर मज़दूर-सभा (trade union) में भेद जानना श्रावश्यकीय है। यद्यपि गिल्ड मज़दूर-सभा के ही श्रधार पर बनाया गया है, पर यह उससे दो बातों में भिन्न है। पहले तो यह अफ़सर से लेकर चौकीदार तक को अपने में शामिल करेगा जैसा कि मज़दूर-सभा में नहीं होता । दूसरे, इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के हित की रचा करना नहीं, वरन् व्यवसाय का संचालन करना होगा । यह संचालन समाज के हित की दृष्टि से किया जायगा; इसलिये गिल्डवादी कहते हैं कि यह कहना कि गिल्ड समाजवादी समाज में मज़दूर अपने हित के लिये उत्पत्ति का संचालन करेंगे, श्रसत्य है। वास्तव में ऐसा होगा श्रथवा नहीं इसको तो व्यावहारिक परीक्षा ही निर्ण्य करेगी । इसलिये उपभोक्तात्रों के हित की रचा के लिये स्राय तरीके शामिल कर लिये गये हैं। जैसा बताया जा चुका है, उपभोक्तात्रों की कौंसिल ग्रौर उत्पादकों के गिल्ड मिलकर मूल्य निर्धा-रित करेंगे ग्रीर ग्रतिरिक्त-माल के वितरण की समस्या को हल करेंगे।

श्रव प्रश्न यह श्राता है कि गिल्ड समाजवाद में राष्ट्र का क्या स्थान होगा ? यह तो वताया ही जा चुका है कि कुछ वातें जैसे राष्ट्रीय संरक्त्य, क़ानून श्रादि राष्ट्रीय श्राधार पर ही निश्चित किये जायँगे, इसिलये यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु यहाँ गिल्ड समाजवादियों में बहुत मत-मेद है। बहुत से तो इस विषय पर मौन धारण करना ही उचित समभते

<sup>\*</sup>Cole, op. cit, p. 42.

हैं। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय गिल्ड्स लीग कहती है कि किसी देश में किसी संगठन का ठीक-ठीक रूप उसकी उत्पन्न करनेवाली अवस्थाओं से पहले नहीं निश्चित किया जा सकता। इस विषय में लीग मार्क्स के कथन को मानती है और वर्तमान राज-यंत्र को 'पूँजीवाद-वर्ग के कार्यों का प्रवन्ध करनेवाली कार्यकारिणी समिति' मानती है। पर अन्य गिल्ड समाजवादी कहते हैं कि गिल्ड समाजवाद के अंतर्गत कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनको वर्तमान राज-यंत्र की तरह की ही कोई संस्था पूरा कर सकती है। यह समस्त देश की प्रतिनिधि सभा होगी और इसे राज्य या कम्यून (Commune) कहा जायगा।

गिल्ड समाजवादियों में केवल भविष्य के समाज के विवरण के विपय में ही मतभेद नहीं है, वरन् रीतियों में भी है। साधारणतया उनका ग्राम विचार है कि गिल्ड समाज के निर्माण के लिये हमें मज़दूर-सभाश्रों का ग्राश्रय लेना पड़ेगा। वे 'वैधानिक उपाय' को ग्रापर्याप्त समभते हैं श्रीर 'सीधे उपाय' से भो पूर्णतया सहमत नहीं।

क्रांति उत्पन्न करने के लिये वैधानिक उपायों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले तो पूँजीवाद के अंतर्गत समस्त मज़दूरों का एक साथ मत देना, या एक वर्ग-चैतन्य बहुसंख्यक का वर्ग-चैतन्य सरकार को निर्वाचित करना सम्भव ही नहीं। दूसरे, यदि ऐसी सरकार वन भी जाय तो वह गिल्ड समाजवादियों के उद्देश्यों को एक शताब्दी से कम में पूरा करना असम्भव पायगी। क्योंकि (तीसरे) वर्तमान राष्ट्र-प्रणाली किसी तात्विक परिवर्तन के योग्य है ही नहीं, और (चौथे) क्योंकि परिवर्तनकारी राजनीतिक आंदोलन शासक वर्ग में एक विरोधी

स्रांदोलन को जन्म देगा जो उनकी स्रार्थिक होत्र की शक्ति के ऊपर निर्धा-रित होगा। इसका यह स्रर्थ नहीं कि राजनीतिक कार्यों को गिल्डवादी एक दम तिलांजिल दे देते हैं। वे केवल इसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते।

कुछ गिल्ड समाजवादी 'सीघे उपाय' का पत्त लेते हैं, पर कोल (G. D. H. Cole) आदि इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि 'सीघा उपाय' अपनी सकलता के लिए मज़दूरों की शक्ति पर निर्भर रहता है जिससे उनके श्रीद्योगिक संगठन द्वारा समाज के आर्थिक-यंत्र पर अधिकार करने में तथा वर्तमान प्रणाली के आर्थिक ढाँचे को तोड़ सकने में वह सफल हो सके। यह तब तक सम्भव नहीं जब तक कि विशेष रूप से अनुकृल अवसर न प्राप्त हो, जैसा कि रूस में सन् १९१७ में था।

त्रि । मज़दूर सभाएँ कुल व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करतीं हैं । पहले स्थान पर तो त्राज की मज़दूर-सभायें कल गिल्ड बन जायँगी । दूसरे स्थान पर मज़दूर-सभायों के द्वारा ही वास्तविक युग परिवर्तन सम्भव होगा।

हम ऊपर बता चुके हैं कि मज़दूर सभाएँ गिल्डों से दो ही बातों में भिन्न हैं। गिल्ड समाजवादी उन्हें गिल्ड के रूप में परिण्य करने के लिए इस भिन्नता का निवारण करने का उद्योग करते हैं। वे इनमें किसी व्यवसाय के सभी कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करने का प्रयन्न करते हैं ग्रीर उन्हें व्यवसाय के संचालन में भाग लेने के लिए उत्साहित करते हैं। पहले उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे मज़दूर सभा के समतल (Horizontal) संगठन को लम्ब रूप (Vertical) देना चाहते हैं। समतल

संगठन वह होता है जिसमें एक विशेष कार्य-प्रणाली समूह का अनु-शीलन करने वाले मज़दूर सम्मिलित किये जाते हैं। एक प्रणाली भिन्न-भिन्न व्यवसायों में शामिल हो सकती है। लम्बरूप संगठन में किसी विशेष व्यवसाय कर्मचारी मैनेजर से लेकर चौकीदार तक शामिल होते हैं। गिल्ड-प्रचार के कारण अव मज़दूर सभायें कारख़ानों की शाहित (Discipline) श्रौर प्रवन्ध में भी हाथ वटाने के लिए श्रांदोलन करने लगी हैं। श्रिधिक जोशीली मज़दूर सभात्रों ने 'श्रिनाधिकार श्राधिपत्य' (Encroaching Control) की नीति ग्रहण कर ली है जिसका उद्देश्य यह है कि पूँजीपति को विना ऋधिकार-च्युत किए हुए जितने ऋधिक कार्य मज़दूर सभात्रों को मिल सकें वे ले लिए जायँ। इनकी एक माँग तो यह होती है कि समस्त निरीक्तों को मज़दूर निर्वाचित करें। यह गिल्ड समाजवाद का ही सिद्धांत है। सामूहिक ठेका (Collective Contract) इसका दूसरा पहलू है। इस प्रकार के सामृहिक ठेके में मज़-दूर-सभा निश्चित मात्रा में माल उत्पन्न करने की गारंटी देती है, मज़-दूरों के स्रावश्यक निरी च्रण का प्रवन्ध करती है, फ़ौरमैन (Foreman) की नियुक्ति तथा पदच्युति का नियंत्रण रखती है, स्रौर मालिक से मज़-दूरी के रूप में इकट्ठा धन प्राप्त करती है जो कारख़ाने की कमेटी द्वारा मज़दूरों में वाँट दिया जाता है,।\*

गिल्ड समाजवाद के आदर्श श्रीर रीतियों का विवेचन करने के पश्चात् हम इसे श्रव श्रालोचनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे। श्रन्य समाज-वादियों ने गिल्ड समाजवाद के बहुत से सिद्धांतों पर श्राद्धेप किये हैं।

<sup>\*</sup>Joad, Modern Political Theory, pp. 84-87.

पहले तो वे वर्तमान उद्योग पर मध्यम-काल के गिल्ड ढाँचे को आरो-पित करना ऋसम्भव नहीं तो दुष्कर तो ऋवश्य समभते हैं। श्रंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूँजीपतियों की जोखिम, श्रौर श्रम-विभाग श्रादि वर्तमान शक्तियों को देखते हुए यह कथन सत्य प्रतीत होता है। वास्तव में वर्तमान उद्योगवाद दूसरी धातु का ढला है। एक की रचना ऋत्यंत कुशल छोटे पैमाने की कारीगरी के चतुर्दिक हुई थी जो अत्यंत नियमित, और प्रवल रूप से परम्परागत तथा भयंकर रूप से स्थानीय थी। दूसरी, श्रकुशत तथा सूचम रूप से विभक्त श्रमी, श्रौर वड़े पैमाने पर उत्पत्ति, श्रकुंठित परिवर्तन श्रोर नवीनता का सजन, श्रीर राष्ट्रीय तथा श्रंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्वीकार करती है। कुछ समाजवादी राष्ट्र के नष्ट-भ्रष्ट करने के विरुद्ध हैं। कुछ कहते हैं कि गिल्ड समाजवादी उत्पत्ति के संगठन पर त्राव-श्यकता से अधिक ज़ोर देते हैं। इस शब्द के व्यापक अर्थ में उप-भोका की हैसियत से ही मज़दूर अपने व्यक्तित्व का अनुभव करेगा।

परंतु इन श्राच्चेपों के होते हुए भी गिल्ड समाजवाद ने समाजवाद के सैद्धांतिक श्रीर व्यावहारिक पहलुश्रों पर बहुत प्रभाव डाला है, जिसको सब ने स्वीकार किया है। महायुद्ध के समय गिल्डों ने ख़ूब उन्नति की। पर युद्ध के पश्चात् गिरती (Depression) में उनका श्रंत हो गया। हाल में गिल्ड समाजवाद की तरफ़ लोगों का ध्यान फिर श्राकर्षित होने लगा है।

### अध्याय २६

# समष्टिवाद

समष्टिवाद श्रीर श्रराजकताबाद में घनिष्ट सम्बन्ध है। समष्टिवाद केवल रीतियों का दर्शन है, ऋर्थात् है, वह पँजीवाद के स्थान पर समाज-वाद स्थापित करने के तरीकों का सिद्धान्त है। समाजवाद के स्थापित हो जाने पर जिस समाज का निर्माण होगा उसका वर्णन ऋराजकतावाद में मिलता है। श्रराजकतावादी एक ऐसे समाज का चित्र खींचते हैं जिसको वे स्थापित हुआ देखना चाहते हैं; श्रौर समष्टिवादी उस प्रकार के समाज को बनाने के ढंग को कियात्मक रूप देने का प्रयत करते हैं। ग्रथवा यों कहिये कि समप्रिवादी उपादानों से तथा ग्राराजकतावादी उनके परिणाम से सम्बद्ध हैं। अन्य शब्दों में, अधिकांश समष्टिवादी श्रराजकतावादियों के श्रादर्श समाज की धारणा से सहमत हैं; श्रीर अराजकतावादी भी यह कहते हैं कि उनका आदर्श समाज समिष्टवादी तरीक़ों से कार्य रूप में परिखत हो सकता है। अराजकताबाद के सब से प्रमुख लेखक प्रिंस क्रोपोटिकन है जो ''ग्रराजकतावादी समष्टिवाद'' (Anarchist Communism) के द्त कहलाते हैं।\*

कुछ लेखक समधिवाद को समाजवाद का श्रंग नहीं मानते । परन्तु

<sup>\*</sup>Joad. Modern Political Theory, pp. 87-88

<sup>‡</sup> देखिये. Hernshaw, A Survey of Socialism. MacDonald, The Socialist Movement; etc.

समिष्टिवादी अपने को मार्क्स के सच्चे मक्त समस्ते हैं और उनकी आजाओं का अक्षरशः पालन करते हैं। वास्तव में दोनों सम्प्रदायों के आन्तिरिक दर्शन, उद्देश्य और तात्विक सिद्धान्तों में मात्रा तथा ज़ोर का अंतर भले ही हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ये दोनों एक ही कृत्व की शाखायें हैं। समष्टिवाद समाजवाद का पूर्णरूप है अर्थात् समाजवाद के पश्चात् समष्टिवाद का स्थापित होना निश्चित है। विलियम मौरिस लिखते हैं कि मेरे विचार से पूर्ण समाजवाद तथा समष्टिवाद में कोई अन्तर नहीं है। इंगलैंड के स्वतन्त्र मज़दूर-दल (Independent Labour Party) ने मास्को से पूछा, ''समष्टिवाद समाजवाद के अन्य रूपों से किन बातों में भिन्न है ?'' वहाँ से उत्तर आया, ''समाजवाद का और रूप ही नहीं, केवल समष्टिवाद ही है।''

समिष्टिवादियों के दृष्टिकीण का सब से अधिकारपूर्ण विवेचन समिष्टि-वादी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, जो १६१६ ई० में मास्को में हुई थी, केमैनी-फ़ैस्टो में पाया जाता है। इस मैनीफ़ैस्टो पर लैनिन, ट्रात्स्की, ज़िनोवीब, रैकोव्स्की और रिफ़ज प्लैटिन के हस्ताच्चर हैं। मैनीफ़ैस्टो के प्रारम्भ में ही लिखा है कि पहला कम्यूनिस्ट मैनीफ़ैस्टो ७२ वर्ष पूर्व मार्क्स और एँगिल्स ने लिखा था। इस लम्बे समय में बहुत से परिवर्तन हुये परन्तु असलियत में समाज का विकास उसी भाँति हुआ जैसा कि इस मैनी-फ़ैस्टो ने बताया था। आधुनिक समष्टिवादी ७२ वर्ष पूर्व अंकित किये गये कार्य-क्रम के अनुयायी हैं। वेपवित्र और अमिश्रित समष्टिवाद से मिलावट को दूर करके, क्रांति की समस्त शिक्तयों को संगठित करना चाहते हैं।

<sup>\*</sup>देखिये William Morris, Fabian Tract No. 113, p. 11

मैनीफ़ैस्टो आगे चलकर बताता है कि वर्षों पूर्व ही समाजवाद ने साम्राज्यवादी युद्ध की भविष्य-वाणी कर दी थी। पूँजीवादी देशों कें पूँजीपितयों की धन-लोलुपता इस युद्ध का कारण बताई गई थी। युद्ध हुआ। युद्ध ने पूँजीवाद के आत्मिवरोधों को भूख, ठंड, महामारी आदि के दुःखों में तथा नैतिक अमानुषिकता में परिणत कर दिया। इस प्रकार अब समाजवादियों के बढ़ते हुये दरिद्रता के सिद्धान्त और समाजवाद के द्वारा पूँजीवाद को दवाने के विषयों पर वाद-विवाद का अंतिम निर्णय हो गया है। इन दोनों धाराओं को अब उपेक्तित अथवा अस्वीकृति नहीं किया जा सकता।

पूँजी को भी जिसने मनुष्यों को युद्ध की अभि में ढकेला है काफ़ी हानि पहुँची है। काग़ज़ी मुद्रा की पूर्ण अवनित, पूँजीवादी पण्य-विनिमय की घातक क्रांति का अच्छा प्रतिविम्य है। युद्ध ने एकाधिकार के हाथों से, जो स्वतंत्र प्रतियोगिता के स्थान पर स्थापित हुआ था, सब प्रवन्ध छीन लिया है और उसको सैनिक-शक्ति के हाथों में दे दिया है। इस प्रकार पूँजी ने राष्ट्र को ही सैनिक-शक्ति के अधिकार में नहीं कर दिया है, वरन् वह स्वयं भी उसके अधिकार में आ गई है। अब वह अपने आधिक कार्यों को ख़ून और तलवार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से पूरा नहीं कर सकती।

इस क्रांति को दूर करने के लिये आदर्श समष्टिवादी राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिये। लेकिन यह स्थापना हो कैसे ? समष्टिवाद का कार्य-क्रम चार भागों में विभक्त किया जा सकता है: (१) क्रांति की तैयारी करना; (२) क्रांति करना; (३) राष्ट्र को सर्वहारा-वर्गीय अधि- नायकशाही का रूप देना; श्रीर (४) राष्ट्र का श्रंत करना।

समिष्टवादी विकासवाद में विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि राष्ट्र में विना महत्वपूर्ण परिवर्तन किये कोई तात्विक सामाजिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता । वर्तमान राष्ट्र के पदाधिकारी अविश्वासनीय होते हैं; उसकी किया प्रभावशाली नहीं होती हैं, ख्रौर उसकी प्रकृति केवल स्वामियों के बदल देने से नहीं बदलती । इसलिये शांतिमय वैधानिक तरीक़ों से सामाजिक कांति की त्र्याशा करना व्यर्थ है। मैनीफ़ैस्टो के शब्दों में, ''पार्लियामेंट सम्बन्धी लोकतन्त्रवाद के पीछे, पूँजी समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को तै करती है।" इसके अतिरिक्त, जैसा कि लैनिन ने लिखा है, यदि हम पूँजीवादी लोकतन्त्रवाद को ध्यानपूर्व क देखें तो . हमें लोकतंत्रवाद पर चारों श्रोर--मताधिकार के विवरण में (निवास-संबंधी नियम त्रादि में), प्रतिनिधि संस्थात्रों की कार्य-प्रणाली में, ऋख़बार ऋादि पूँजीवादी संगठन में—बंधन ही बंधन दीख पड़ेंगे। ये वंधन ग़रीवों को राजनीति श्रौर लोकतंत्र शासन में भाग लेने से वहिष्कृत कर देते हैं । मार्क्ष ने पूँजीवादी प्रजातंत्रवाद का सारांश भली भाँति समभ कर ही फ्रांस की शासन-प्रणाली के सब से छोटे श्रंग (Commune) की व्याख्या में कहा था कि कुछ सालों के वाद शोषित मनुष्यों को शोषकों में से श्रपने प्रतिनिधि चुनने को बाध्य होना पड़ता है। अ इसलिये प्रजातंत्रवाद का आश्रय लेकर मज़दूर लोग अपनी उद्देश्य-पूर्ति नहीं कर सकते । फिर ट्रात्स्की की राय में दूसरी कठिनाई यह है कि जव क्रांति-पूर्ण कायों के लिये स्रावश्यक समय स्राता है, तव पूँजी-

<sup>\*</sup>देखिए Lenin, The State and Revolution, p. 87

पति प्रतिक्रियात्मक कार्यं प्रारम्भ कर देते हैं।\*

परन्त समष्टिवाद पार्लियामेंट की एकदम उपेक्षा नहीं करता। शांति के समय, जब कि मज़दूर युद्ध को तैयारियाँ करते हैं, चुनाव में भाग लेना चाहिये, ग्रौर पार्लियामेंट में त्रपने प्रतिनिधि मेजने चाहिये, क्योंकि राजनीतिक युद्ध मज़दूरों के संगठन स्थापित करने के लिये ग्रौर राष्ट्र का श्रेग्गी-स्वभाव वताने तथा मज़दूरों में वर्ग-चेतना पैदा करने में बहुत सहा-यक हो सकते हैं। वे सुधार की ऋनुपयोगिता, पूँजीपितयों की राजनीतिक पार्टी के वास्तविक उद्देश्य और पूँजीवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने के कारण का दिग्दर्शन कराते हैं। वे नेतात्रों को पुँजीपतियों की ग्रमा-नुषिकता दिखाकर मज़दूरों से विद्रोह कराने में सहयोग देते हैं। परन्तु पार्लियामेंट सम्बन्धी सघर्ष केवल गौरा महत्व का है। यह सर्वहारा-वर्ग के पार्लियामेंट के अतिरिक्त अन्य संघर्ष को संगठित करने की एक योजना है। पूँजीवादी प्रणाली में मज़दूर आंदोलन के आवश्यक प्रश्न शक्ति के द्वारा तै किये जाते हैं जिसमें हड़ताल आदि साधनों की आवश्यकता पडती है।†

इस प्रकार समष्टिवाद क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास करता है। पर क्रांति की प्रकृति क्या होगी, यह परिस्थिति पर निर्भर है। क्रांति के पूर्व, चुनाव ग्रौर पार्लियामेंट के तरीकों से प्रचार किया जायगा। गाँव ग्रौर शहरों में मज़दूरों में जोश पैदा किया जायगा। वे खुले तौर पर सब काम करेंगी। जहाँ यह सम्भव नहीं वहाँ गुप्त ग्रौर ग़ैर कानूनी रीतियों

<sup>\*</sup>देखिए Trotsky, Dictatorship Vs. Democracy, p. 33-4. †Stalin, Leninism, p. 23

से काम लिया जायगा। क्रांति के लिये मज़दूरों की बहुसंख्या पर नहीं, वरन् क्रांतिकारी श्रौर विद्रोहात्मक मज़दूरों की लघु-संख्या पर विश्वास किया जायगा, क्योंकि सब मज़दूरों को एक दम क्रांति के लिये तैयार करना सम्भव नहीं, लेकिन एक क्रांतिकारी लघुसख्या श्रन्य पिछुड़े हुये मज़दूरों को क्रांति के पथ पर श्रयसर कर सकती है।

जब क्रांति का समय समीप आ जायगा, तब मज़दूरों, किसानों और सिपाहियों की कौंसिल या सोवियट को स्थापित किया जायगा, जैसा कि रूस की क्रांति में किया गया था। उचित अवसरों पर सड़कों पर ज़लूस निकाले जायँगे, मीटिंग की जायँगी, जिससे कि जनता को उनकी शक्ति श्रीर संगठन का पता चले, मज़दूरों में क्रांति के भाव जाग्रत हों श्रीर शत्रुत्रों के हृदय में भय उत्पन्न हो । समय-समय पर हड़तालें की जायँगी जिससे देश का श्रार्थिक यंत्र शिथिल हो जाय, श्रीर सब जगह स्रशांति फैल जाय । सेना में भी चुपचाप समष्टिवाद का प्रचार किया जायगां श्रीर सैनिक-विद्रोह के लिये उन्हें तैयार किया जायगा जिससे कि श्रवसर श्राने पर सेना विद्रोहियों का साथ दे। फिर एक निश्चित समय पर मज़दूरों के हाथ में हथियार दे दिये जायँगे ग्रौर हिंसा के सहारे देश के समस्त राननीतिक श्रौर स्रार्थिक महत्वपूर्ण स्थानों पर ( जैसे श्रस्त्र-शस्त्र बनाने के कारख़ानों, समाचार-पत्र, यातायात के साधन श्रौर विजली-घर त्रादि पर) अधिकार कर लिया जायगा।

इस प्रकार पूँजीवादियों की शक्ति को पलट देने का संघर्ष भयानक

<sup>\*</sup>देखिए Lenin. The State & Revolution. †Stalin Leninism

हो सकता है। ख़ूनी कांति का होना, समष्टिवाद की दृष्टि से, अवश्यं-भावी है। समष्टिवादी इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते। परंतु अय प्रश्न यह उठता है कि जब कांति के द्वारा समष्टिवादी राजनीतिक-यंत्र (State) पर अपना अधिकार कर लेंगे, तब फिर क्या करेंगे,? राज-नीतिक यंत्र को वह नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे, या उसे रहने देंगे? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पहले तो सर्वहारावर्गीय अधिनायकशाही का सूत्रपात होगा। उसके परचात् राजनीतिक यंत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी और वह समाप्त हो जायगा। समष्टिवाद के अंतर्गत राजनैतिक यंत्र के विकास की ये दो अंत्रायाँ हैं।

सर्वहारावर्गीय श्रधिनायकशाही की दो बातों के लिये श्रावश्यकता पड़ती है: एक तो पूँजीपितयों की प्रितिकियात्मक क्रांति को रोकने के लिये; श्रीर दूसरे, पूँजीपितयों को श्रधिकारच्युत करके वितरण की न्याय-पूर्ण प्रणाली स्थापित करने के लिये । जैसा कि लैनिन ने लिखा है, क्रांति के पश्चात् कुछ समय के लिये एक सर्वहारावर्गीय श्रधिनायकशाही को स्थापित करना पड़ेगा । मध्यवर्ग के मनुष्यों के विरोध को रोकने के लिये, उनके हृदय में भय उत्पन्न करने के लिये, तथा बहुसंख्यक किसानों तथा सर्वहारावर्ग को श्रार्थिक समाजवादी पुनर्विधान के कार्य में ठीक तरह से मार्ग दिखाने के लिये एक ऐसी शक्ति की श्रावश्यकता होगी जो सैनिक संगठन पर श्राधारित हो ।\*

क्रांति के समय पूँजीपतियों को काफ़ी सुविधाएँ होंगीं। उनको उच श्रेगी की शिचा, रहन-सहन तथा सैनिक प्रतिभा का लाभ होगा। उनके

<sup>\*</sup>Lenin, The State and Revolution.

पास युद्ध की सामग्री होगी और लड़ाई के लिये रुपया होगा। सामाजिक सम्बन्ध, प्रबन्ध का अनुभव, कुशल शिल्पियों और वैश्वानिकों से
मैत्री आदि उनके बहुत लाभ की वस्तुएँ होंगीं। इसलिये वे इन लाभों
के आधार पर प्रतिक्रियात्मक क्रांति करने में कभी नहीं हिचकेंगे। लैनिन
लिखते हैं कि प्रत्येक ज़ोरदार क्रांति में शोषक वर्ग का, जो दीर्घकाल से
शोषित-वर्ग पर अनुचित लाभ उठाता रहाहै, एक लम्बा, तीव्र तथा अत्यंत
ज़ोरदार विरोध होता है। बिना युद्ध किये हुये शोषक-वर्ग शोषित-वर्ग
के बहुसंख्यक निश्चय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्रांति के पश्चात्
जुल्म, अशांति, क़ान्न का विरोध और अन्य अनुचित वातों में वृद्धि
होना अनिवार्य है। इस प्रकार पूँजीवाद से समष्टिवाद का विकास एक
सारा ऐतिहासिक युग भर लेगा।

इस युग में मज़दूरों का ऋषं राज्य-सा (Quasi-State) स्थापित किया जायगा, जो क्रांतिकारी मज़दूर-वर्ग का प्रतिनिधि होकर काम करेगा। यह अपनी प्रकृति से ही लघुकालीन होगा। इस समय शासन स्वतंत्र तथा कठोर होगा, और राज्य पूर्ण शक्ति अपने हाथ में रक्खेगा। वह केवल सर्वहारावर्ग का प्रतिनिधि होगा जो उसे पूँजीपितयों के दमन के लिये प्रयुक्त करेगा। ऐंगिहस के शब्दों में, क्योंकि राज्य केवल एक लघुकालीन संस्था है जिसका क्रांति के समय में विरोधियों को वलपूर्वक दवाने के लिये प्रयोग आवश्यक है, इसलिये स्वतंत्र तथा सर्वप्रिय राज्य की वात सोचना अमात्मक है। जब तक सर्वहारावर्ग को राज्य की आवश्यकता पड़ती है, तब तक वह उसको स्वतंत्रता के लिये नहीं परन्तु अपने विरोधियों को दवाने के लिये स्थापित करता है; और जब स्वतंत्रता

स्थापित करना सम्भव हो जाता है, तब राज्य का श्रास्तित्व मिट जाता है। इस श्राधनायकशाही में सरकार का सोवियट रूप स्थापित किया जायगा। भिन्न-भिन्न व्यवसायों के मज़दूर सोवियट या कौंसिलों में श्रपने प्रतिनिधि मेजेंगे श्रीर ये सोवियट ही शासन करेंगी। (सोवियटवाद 'सोवियट' शब्द से निकला है। समष्टिवाद को सोवियट या वोल्शेविज़म भी कहते हैं।) सोवियट सरकार में मनुष्य परिवर्तन की श्रावश्यकता को जिस शीमता, पूर्णता श्रीर सचाई से समम्मसकते हैं श्रीर उसको कियात्मक रूप देने के लिये कार्य कर सकते हैं, उतना श्रीर किसी संस्था में नहीं कर सकते।

शक्ति के ग्राने के परचात्, समष्टिवाद, समाजवादी श्रादशों के श्रनु-सार, राष्ट्र-निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ कर देगा। पहले तो राष्ट्रीकरण का कार्य-क्रम हाथ में लिया जायगा। बड़े-बड़े कारख़ाने श्रीर कम्पनियों का, जैसे वंक, विजली-घर श्रीर पानी के काम, ट्रस्ट के श्राधार पर संगठित व्यवसाय श्रादि का राष्ट्रीकरण किया जायगा। ये सब काम ऐसे है कि इनमें बड़े पैमाने की पैदाबार श्रीर केन्द्रित संगठन उत्पादन के व्यय को घटा देते हैं। छोटे-छोटे कारख़ाने, श्रपनी महत्ता के क्रम के श्रनुसार, मिला लिये जायँगे। सन् १९१९ ई० का मैनीफ़िस्टो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि छोटे-छोटे व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामी वलपूर्वक श्रीधकारच्युत नहीं किये जायँगे। सामजवादी संगठन में यह वात, धीरे-धीरे, व्यावहारिक रूप में नवीन सामाजिक प्रणाली की श्रेष्ठता को दिखाकर, श्रीर उन कानूनों के द्वारा जिनसे छोटे किसान तथा मज़दूर पूँजीपतियों तथा ज़र्मीदारों के चंगुल से बच सकें, स्थापित की जायगी।

समिष्टवाद में वितरण का सिद्धांत 'प्रत्येक की सामर्थ्य के अनुसार कार्य और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पुरष्कार" होगा। यह सिद्धांत तुरन्त ही लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिये मनुष्यों में आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है जिसके लिये समय चाहिये। पर समिष्टवादी समाज का यह चरम लच्यं है।

मज़दूर लोग राज्य की आवश्यकता केवल उतने समय तक के लिये समभते हैं जब तक कि पूँजीवादी युग के स्थान पर समष्टिवादी युग का स्था-पन न हो जाय श्रौर उन्हें बलपूर्वक विरोधी भावनाश्रों को दबाकर समष्टि-वाद को स्थापित करने में सफलता न मिल जाय। राज्य एक वर्ग पर दूधरे वर्ग का शोषण करने का साधनमात्र है। इसलिये जैसे-जैसे राज्य पूँजीपतियों का दमन करता त्राता है, वैसे ही वैसे वह त्रपने लिये समाधि भी तैयार करता जाता है। क्योंकि जितनी इसे इस काम में सफलता प्राप्त होती जाती है, उतना ही यह अनावश्यक होता जाता है। यह श्रेणी के आधार पर श्रेगी हित की वृद्धि करने के लिये संगठित की गई संस्था है। अतएव जब श्रेणी-भेद लोप हो जायगा, तब राज्य की कोई स्त्रावश्यकता ही नहीं रहेगी । समय की प्रगति के साथ-साथ समाज के साधारण तथा मूल सिद्धांतों का पालन करना मनुष्य के स्वभाव में स्वयं ही आ जायगा। इस प्रकार समष्टिवाद को प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी की त्र्योर त्र्रप्रसर होने के लिये द्वार साफ़ हो जायगा श्रौर उसके साथ ही साथ राज्य का ग्रंत हो जायगा।\*

समष्टिवाद ग्रौर मार्क्सवाद में घनिष्ट सम्बन्ध है। समष्टिवादी ग्रपने

<sup>\*</sup>देखिये Lenin, The State and Revolution, p. 105.

को कहर मार्क्सवादी वतलाते हैं। उनके कथनानुसार मार्क्स ग्रीर ऐंगिल्स का विश्वास था कि राज्य का वलपूर्वक विनाश अवश्यंभावी है; मध्य-वर्गीय राजनीतिक यंत्र चूर-चूर कर डालना चाहिये; परिवर्तनकाल में-सर्वहारावर्गीय अधिनायकशाही स्थापित करनी चाहिये। यदि मार्क्स श्रीर ऐंगिल्स पूरा चित्र नहीं दे पाये थे तो केवल इसलिए कि वे उस युग में उत्पन्न हुये थे जब कि क्रोंति का ज़ोर नहीं था, साम्राज्य केवल प्रारम्भिक स्रवस्था में था, सर्वहारावर्ग क्रांति के लिये केवल तैयारी ही कर रहा था, स्रीर उस क्रांति की न्यायहारिक स्थायश्यकता नहीं थी।

### अध्याय २७

### **अराजकतावाद** \*

समिष्टिवाद के अनुसार जब सर्वहारावर्गीय अधिनायकशाही अपना उद्देश्य पूरा कर चुकेगी, तब राज्य का अस्तित्व मिट जायगा, और उसके स्थान पर स्वतंत्र सामाजिक संगठन का स्थापन होगा। क्रोपोटिकिन के शब्दों में, यह जीवन का एक ऐसा सिद्धान्त है जिसमें समाज की बिना सरकार के कल्पना की गई है। ऐसे समाज में सामंजस्य क़ानून के पालन करने से स्थापित नहीं होता है, वरन् उन विभिन्न जन-समूहों के स्वतंत्र सहयोग से होता है जो उत्पत्ति तथा खपत के लिये और साथ ही साथ सभ्य व्यक्ति की अनेक महत्वाकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्वतंत्र रूप से बनाये जाते हैं।

श्रराजकतावाद के संस्थापन के लिये क्या उपाय करना चाहिये ? इस विषय में श्रराजकतावादी मौन हैं। परन्तु इस प्रश्न का जो उत्तर समष्टिवादी देते हैं, उससे वे राज़ी हैं। इसलिये हम यहाँ पर श्रराजकता-वाद के श्रादशों का ही विवेचन करेंगे।

श्रराजकतावादियों का विश्वास है कि केवल श्रराजकतावादी राष्ट्र

श्रम पर कुछ मुख्य यंथ निम्नलिखित हैं:—Kropotkin, The Conquest of Bread; Russel, Proposed Roads to Freedom; G. B. Shaw The Impossibility of Anarchism. यह अध्याय Joad, Modern Political Theories, के आधार पर लिखा गया है।

में ही व्यक्ति ग्रपने पूर्ण व्यक्तित्व का प्रसार कर सकता है, ग्रौर यह ग्रानुभव कर सकता है कि जीवन में उसका भी कुछ उद्देश्य है। व्यक्तित्व के पूर्ण उदय होने का कारण वाह्य वन्धनों की ग्रानुपिथिति है। ग्ररा-जकतावाद में मनुष्य प्रथम बार वास्तव में स्वतंत्र हो जायगा। किन वातों से वह स्वतंत्र हो जायगा?—इस प्रश्न का उत्तर ग्रौर उसके कारण हमें ग्रराजकतावाद के वास्तविक रूप का चित्र दे देंगे।

श्रराजकताबाद हमें तीन बातों से स्वतंत्र कर देगा। (१) वह मनुष्य को, उत्पादक की हैसियत में, पूँजीपित के बन्धन से स्वतंत्र कर देगा; (२) वह व्यक्ति को, नागरिक की हैसियत में, राज्य के बन्धन से मुक्त कर देगा; श्रीर (३) वह मनुष्य को, व्यक्तिगत रूप में, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर देगा। इनमें से तीसरा विषय नैतिक हैं, श्रीर इस पुस्तक की सीमा के बाहर है। पहले विषय श्रर्थात् पूँजीवाद के श्रत्याचार श्रीर दोपों का विवेचन किया ही जा चुका है। श्रतः हम यहाँ केत्रल दूसरे प्रश्न का श्रध्ययन करेंगे, जो श्रराजकताबाद की विशेषता है।

क्या सरकार आवश्यक है ?—आधिक चेत्र में अराजकतावाद सार्वजिनिक समिधिवाद में विश्वास करता है। प्रिंस कोपोटिकिन के शब्दों में, समस्त वस्तुओं पर प्रत्येक का अधिकार है, और यदि प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री वस्तुओं के उत्पादन में उचित सहयोग देता है, तब उसमें से प्रत्येक उत्पन्न की हुई वस्तुओं के उपयोग करने का अधिकार रखता है।

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि प्रत्येक का भाग न्यायपूर्वक निर्धा-रित करने के लिये क्या राज्य का होना ग्रावश्यक नहीं है ? इसका उत्तर श्रराजकतावादी 'नहीं' में देते हैं । इसके विपरीत वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि प्रत्येक राज्य का कार्य केवल यही रहा है कि वह प्रत्येक का भाग स्रन्यायपूर्वक निश्चित करे।

जहाँ तक स्वेच्छाचारी सरकार और उच्च-वर्गाय सरकार का सम्बन्ध है, वहाँ तक इस कथन की सत्यता स्पष्ट है। एक का या थोड़े से व्यक्तियों का शासन प्रत्येक व्यक्ति की समान शासन-शक्ति से विपरीत है। यह सदैव इस बात के लिये प्रयोग में लाया गया है कि संसार की वस्तुओं का असमान विभाजन करके धनी तथा शक्तिमान मनुष्यों को बड़ा भाग दिया जाय। परन्तु अराजकताबाद के अनुसार यह कथन बहुसंख्या द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि सरकार पर भी लागू होता है। न केवल आधुनिक राज्य, वरन् राज्य का कोई भी रूप जिसका अस्तित्व सम्भव है, अना-वश्यक और हानिकारक है। इसके निर्मालखित कारण हैं:

(१) वर्तमान राज्य में ऋविश्वास—वर्तमान राज्य सार्वजनिक वस्तुऋों पर कुछ आदिमियों के एकाधिकार स्थापित किये रहने का साधन है। इस कारण उस एकाधिकार का श्रंत करने के लिये जिसकी वह रच्चा करता है, राज्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे यह निष्कर्प निकलता है कि अन्य किसी संगठन को वर्तमान राज्य का स्थानापन्न किये विना पूँजीवाद और व्यक्तिगत ज़ायदाद का श्रंत नहीं हो सकता। राज्य पर अधिकार कर लेने से और उसके प्रयोग से समाज का तात्विक परिवर्तन करना असम्भव है। जो समाजवादी इसे सम्भव सम-भते हैं, वे ग़लती पर हैं।

इस कारण अराजकतावादी वर्तमान सरकार के कार्यों के बढ़ाने के विरोधी हैं, चाहे वे कार्य जनता के हित के लिये ही क्यों न हों। न वे

मज़दूरों की राजनीतिक पार्टी वनाने श्रौर चुनाव द्वारा पार्लियामेंट पर श्रिधकार करने से ही सहमत हैं।

(२) प्रतिनिधि सरकार के दोष—ऊपर का तर्क वर्तमान राज्य पर ही नहीं वरन् प्रत्येक राज्य पर लागृ होता है; क्योंकि राज्य एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि संस्था है और ग्रिधिकार का उपयोग करता है। परन्तु राज्य प्रत्येक समस्या पर देशवासियों की राय नहीं ले सकता: इसिलये यदि वह ऋत्याचारपूर्ण नहीं हैं, तो उसको ऋवश्य ही एक प्रतिनिधि सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिये। इसका सिद्धांत यह है कि देशवासी कुछ व्यक्तियों को अपना मत प्रदर्शित करने के लिये कुछ समय के लिये त्रपना प्रतिनिधि चुनते हैं। पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पूर्ण रूप से प्रतिनिधि नहीं हो सकता, मनुष्यों के एक समूह का प्रतिनिधि होना तो दूर की वात है। पहले तो सव समस्यात्रों को सुलभाने की उसमें योग्यता नहीं होती । एक श्रादमी श्रपने प्रतिदिन के रहने वाले काम में ही विशेषज्ञ और प्रवीण हो सकता है; अन्य दीत्रों में वह अवश्य ही अकु-शल होगा । इसलिये वे प्रतिनिधि प्रत्येक विषय में अल्प-ज्ञान रखते हैं जिससे प्रत्येक कार्य विगड़ता है। उनको सव विषयों का इतना पर्याप्त ज्ञान नहीं होता जिससे कि वे प्रत्येक कार्य को भली भाँति कर सकें। यह सरकार पेशेवाले राजनीतिज्ञ, वकील तथा पादरी, मानवीय सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार राजनीतिज्ञ विना भृगोल के ज्ञान के सीमा खींचते हैं, श्रीर वकील विना मनोविज्ञान जाने हुए संकल्प, आश्रय और प्रेरणा के प्रश्न तय करते हैं। इसलिये ऋराजकतावाद ऋल्पज्ञों के शासन के स्थान पर विशेषज्ञों के

शासन को स्थानापन्न करना चाहता है।

दूसरे, प्रत्येक प्रश्न के विषय का जिसका फैसला राज्य करता है सामान्य संकल्प कुछ ग्रौर होता है। या तो प्रतिनिधि विना ग्रावश्य-कीय ज्ञान के काम करता है जो मनुष्यों के लिये ग्राहितकर है; ग्रौर या उसके सामने जब कभी कोई समस्या पेश होगी, तभी व्यक्तियों की राय लेने के लिये एक सभा करनी होगी। पर पिछली दशा में प्रतिनिधि का होना ही वेकार होगा।

इसिलये प्रतिनिधि-सरकार या तो अनावश्यक होती है और या वह प्रतिनिधि ही नहीं होती। सामान्य संकल्प को रखने का तरीका यही है कि मनुष्यों की एक सभा की जाय। प्रत्येक प्रश्न पर उनके सामान्य संकल्प को बताने के लिये एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाय, और इस प्रश्न पर उनकी राय प्रकट किये जाने के बाद वह उनका प्रतिनिधि न माना जाय। यह उपाय प्रतिनिधि सरकार की कार्यच्चमता में अविश्वास प्रकट करता है जो श्रीसत दर्जे के प्रजातंत्रवादी को हृदयविदारक है। परन्तु वास्तव में यही एक ढंग है जिसको विद्वानों की सभायें श्रीर बड़े-बड़े उद्योगशील पुरुष किसी विषय पर अपना मत प्रदर्शित करने तथा आपस में समभौता करने के लिये स्वीकार करते हैं।

(३) शक्ति का प्रभाव—अन्य मनुष्यों के ऊपर शक्ति का उपयोग करना अच्छे विचार वाले पुरुपों को भी बुरा बना देना है। अधिकार पाने पर वे मतलवी, घमंडी, अत्याचारी हो जाते हैं और शक्ति दिलाने वाले मनुष्यों के हित की कुछ भी चिंता नहीं करते। उदाहरणार्थ, राज-नीतिज्ञ अपने स्वभाव के कारण नहीं वरन् अपने स्थान के कारण दुष्ट हो जाता है: इसलिये नहीं कि वह मनुष्य है, वरन् इसलिये कि वह राजनीतिज्ञ है। इसलिये किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने साथियों पर सरकारी शक्ति का उपयोग करने का काम नहीं देना चाहिये।

पर सरकार, जो शक्ति पर आधारित है, उस शक्ति के उपयोग करने पर ही चल सकती है और उस शक्ति को उपयोग में लाने के लिये मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती है जिन पर उस शक्ति का प्रयोग किया जाय। इसलिये सरकार अपनी प्रकृति से ही वल का प्रयोग करके स्वाभाविक मित्रों में भी द्वेष-भाव पैदा कर देती है, और उन्हें वर्गों में विभक्त कर देती है। इस प्रकार अराजकतावादियों के अनुसार, आंतरिक युद्ध और वाह्य युद्ध केवल सरकार के कारण उत्पन्न होते हैं। सरकार के अर्थ हैं मजबूरो, विहण्कार, परेशानी और पार्थक्य; इसके विपरीत अराजकता के अर्थ हैं स्वतन्नता, सहयोग और प्रेम। सरकार अहमन्यता और भय पर आधारित है, अराजकता भ्रातृ-भाव पर। हमें सैनिक संगठन की आवश्यकता इसीलिये पड़ती है, कि हमने प्रथक रूप से अपने को बहुत से राष्ट्रों में बाँट लिया है; हमको कानून के संरच्चण की आवश्यकता इसीलिये पड़ती है कि हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से पृथक हो गये हैं।

(४) राज्य क्यों अनावश्यक है ?— अराजकतावादी राज्य की निरर्थकता को उदाहरण देकर समभाते हैं। "क्या राज शिक्षा के लिये आवश्यक है ?" इस प्रश्न का उत्तर है, 'नहीं'। यदि मज़दूरों को काम करने की फ़ुरसत भर मिल जाय, तो उनमें से वे मनुष्य जो शिक्षा देने

<sup>\*</sup>Lowes Dickinson. Modern Symposium

के शौकीन होंगे, दूसरों को शिचा देने में संलग्न हो जायँगे; श्रौर बहुत सी शिचा-समितियाँ खुल जायँगी जो एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का प्रयत करेंगी।

'क्या राज्य विदेशी त्राक्रमण को रोकने के लिये त्रावश्यक है ?' इसका भी उत्तर 'नहीं' है। क्रोपोटिकन कहते हैं कि स्थायी सेना (Standing army) सदैव त्राक्रमणकारियों से पराजित हो जाती है। इति-हास वताता है कि त्राक्रमणकारी संगठित की गई सेना द्वारा ही पराजित किये गये हैं।

राज्य के जान-माल की रक्ता करने के कार्य के विषय में भी यही वात कही जा सकती है। नागरिकों की दुष्प्रकृति वाले मनुष्यों से रक्षा करना तो जहाँ तहाँ रहा, राज्य स्वयं उनकी प्रकृति को ऐसा बनाता है। श्रन्यायपूर्ण आर्थिक प्रणाली स्थापित करके वह दिरद्रता फैलाता है और दिरद्रता के कारण गरीवों से जुर्म करवाता है, और फिर इसके लिये गरीवों को ही जेल का कष्ट देता है जो उन्हें स्थायी मुज़रिम बना देता है।

कला में, विज्ञान में, व्यापार में जहाँ कि सबसे अधिक शक्ति पायी जाती है और सबसे अधिक उन्नति की जाती है, वहाँ राज्य हस्तच्चेप नहीं करता। क्लग, एकेडमी और संस्थाएँ तक मनुष्यों की स्वतंत्र कियाओं के फल हैं। इन कार्यों को नियमित करने वाली संस्थाएँ जैसे कि रॉयल सोसाइटी और ब्रिटिश ऐसोसिएशन, आवश्यक कार्य करने के लिये मज़-वृरी पर नहीं वरन् स्वतंत्र सहकारिता पर निर्भर होती हैं।

व्यापार के विषय में कोपोटिकन ने श्रंतर्राष्ट्रीय रेलवे यात्रा का एक उदाहरण दिया था। यदि कोई यात्रो मैड्रिड से मॉस्को तक रेल से यात्रा करे तो उसे लाखों मज़दूरों की वनाई हुई दर्जनों कम्पनियों की रेलों में बैठना पड़ेगा। फिर भी अत्यन्त चक्करदार इंतज़ाम, जो यात्रा को सुगम बनाने के लिये आवश्यक हैं, उससे संबंध रखने वाली पार्टियों के स्वाभाविक प्रयत्नों से सुगमतापूर्वक हो गये हैं। स्वतंत्र सहयोग मज़-वूरों का और स्वेच्छित प्रबंध शक्तिपूर्वक लगाये गये क़ानूनों का स्थाना-पन्न हो जाता है।

स्वतन्त्र समाज का संगठन—भविष्य के सामाजिक संगठन का श्रानुमान हम इस प्रकार लगा सकते हैं। राष्ट्र का श्रंत कर देने के पश्चात् शांति कैसे रहेगी, श्रीर सार्वजनिक कार्य किस प्रकार चलाये जायँगे ? इस प्रश्न का उत्तर है—विशेष कार्य करने के लिये स्वेच्छित संघों द्वारा। प्रत्येक व्यवसाय, उसमें संलग्न व्यापारियों की एक स्वेच्छित संस्था द्वारा संचालित किया जायगा। यह संस्था श्रपने पदाधिकारियों को स्वयं चुना करेगी, श्रपनी नीति निर्धारित किया करेगी, श्रीर इसी प्रकार की श्रन्य संस्थाश्रों से स्वतंत्र रूप से सहयोग रक्खेगी। इस प्रकार की संस्थाश्रों के मिश्रित तथा चक्करदार गुम्फन से प्रत्येक स्थान पर विना किसी वल-प्रयोग के शांति रहेगी, श्रीर श्रराजकतावादी समाज का निर्माण होगा, क्योंकि श्रराजकतावाद शांति की श्रनुपस्थित नहीं है, वरन् वल-प्रयोग की श्रनुपस्थित है।

ये संस्थाएँ, समूह, तथा संघ भिन्न-भिन्न त्राकार के होंगे और विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाये जायँगे। इन शक्तियों के समतल होने से ही समाज में सामंजस्य स्थापित होगा। समतल होने का तात्पर्य यह नहीं है कि अराजकताबादी समाज अपरिवर्तनशील होगा; प्रत्युत समाज की स्वतंत्र संस्थाओं के प्रभाव दिशा और अंश में सदैव बदलते रहेंगे। इसलिये उनको समतल बनाने के लिये निरंतर पुनर्विधान की त्रावश्यकता होगी। मनुष्यों के समस्त सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये स्वेच्छित संघ स्थापित किये जायँगे। कुछ तो व्यापारिक स्राधार पर होंगे स्रीर कुछ प्रादेशिक ग्राधार पर । ये समस्त संघ मिलकर उन कार्यों को करेंगे जो त्राजकल राष्ट्र द्वारा किये जाते हैं। इस प्रकार त्रराजकताबाद क्रिया-त्मक त्रौर प्रादेशिक विकेंद्रीकरण का समर्थक है। यह समाज का ढाँचा छोटो से छोटो इकाई पर ग्राधारित करना चाहता है, श्रीर विश्वास करता है कि सामाजिक संगठन का शेष भाग इसी इकाई के श्राधार पर स्वयं विकसित हो जायगा। यह विकास श्रत्यंत साधारण से बढ़कर उससे ऋधिक चक्करदार प्रकृति का होगा, जिससे, वर्तमान समाज के प्रतिकृत जिसमें कि छोटे समूह का कोई स्थान ही नहीं है, ग्रराजकतावाद में छोटे से छोटा समूह श्रत्यंत महत्वशाली होगा, क्योंकि उसी के आधार पर समाज का सम्पूर्ण महल स्थापित होगा परन्तु इस अवस्था में विभिन्न जन-समूहों तथा संघों के हितों को कौन निश्चित करेगा, भगड़ों को कौन रोकेगा श्रीर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में सहयोगी भावना को कौन स्थापित करेगा ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जब मनुष्य सुशिच्तित हो जायँगे, जब अशांति को पैदा करने वाली अमीरी श्रीर गरीवी की विषमता नहीं रहेगी श्रीर जब राष्ट्र एकाधिकार की रत्ना करना त्याग देगा, तब हित-विरोध शायद ही कभी उत्पन्न हो श्रीर श्रमामंजस्य के श्रवसर वहुत थोड़े हुश्रा करेंगे । राष्ट्रीय-वन्धन से जिन मनुष्यों को प्रतिभा नहीं नष्ट की जायगी, श्रीर सरकार के हस्तत्त्रेप द्वारा जिनके हित नहीं कुचले जायँगे, वे स्वतंत्रतापूर्वक उन्नतिशील होंगे श्रीर

समाज-सहयोगी भावना अपूर्व रूप में उनके हृदय में अवतीर्ण होगी।
स्पर्धा ही शत्रुता पैदा करती है। स्पर्धा के अंत होते ही मनुष्यों की पारस्परिक शत्रुता का भी विनाश हो जायगा और एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रेमपूर्वक मिलेगा और पारस्परिक सहयोग द्वारा समाज की उन्नित होगी।

इस प्रकार अराजकतावादियों का तर्क यह है कि स्वतंत्र प्रवंध और स्वतंत्र सहयोग के नियम का पालन समाज को प्राकृतिक जनसमूहों में विभक्त कर देगा। आजकल राष्ट्र ने समाज को कृत्रिम वर्गों में वाँट दिया है। प्राकृतिक संघ-स्थापन इतना सामंजस्यपूर्ण, इतना संतोषजनक और इतना कार्यशील होगा कि वह साधारण भगड़ों से (जिनकी सम्भा-वना कम है) विचलित नहीं हो सकेगा।

फ़ोरियर महोदय कहते हैं कि कुछ कंकड़ी लो। उन्हें एक डिब्बे में रख दो श्रीर उन्हें हिलाश्रों। वे स्वयं ही इतनी सामंजस्यपूर्ण हो जायँगी जितनी कि किसी मनुष्य द्वारा नहीं की जा सकती।

संत्तेप में यही अराजकतावाद का सिद्धांत है। यह आवश्यक रूप से अवोधगम्य है, क्योंकि यद्यपि रूप-रेखा में यह सरल मालूम होता है, तथापि रूप-रेखा खींचने के अतिरिक्त विशेष रूप से इसके विषय में अधिक नहीं कहा जा सकता। अपनी साधारणता से, जो अन्य चरमवादी मतों की भाँति इसमें सामान्य रूप से वर्तमान है, यह कियात्मक रूप में प्रहण किये जाने की बहुत कुछ सम्भावना दिखाता है। परन्तु यह सम्भावना बहुत कुछ छलनामयी है, क्योंकि अराजकतावादी इसका विस्तृत विवेचन करने में असमर्थ हैं।

# इटा भाग वर्तमान श्रोर भविष्य

#### अध्याय २८

# समाजवाद श्रोर पूँजीवाद की वर्तमान दशा

श्राधुनिक समाजवादी श्रांदोलन समाजवाद के विभिन्न रूपों का सिम्मिश्रण है। काल्पनिक समाजवादियों के विचारों ने सहस्रों समाजवादियों के मस्तिष्क पर श्रमिट प्रभाव डाला है, श्रीर उनके हृदय में संसार को एक नवीन श्राधार पर बनाने की भावना उत्तेजित हो गई है।

मार्क्षवाद जो श्रार्थिक श्रंग पर समाज की उन्नित के लिये विशेष जोर देता है, श्रीर वर्ग-युद्ध को मिटाने के लिये वर्ग-युद्ध की श्रावश्य-कता प्रकट करता है; फेक्कियनिज़म तथा सुधारवाद (Revisionism) जो लोकतंत्रवादी साधनों द्वारा समाज के निरंतर विकास को एक नवीन सामाजिक प्रणाली की श्रोर ले जाना चाहते हैं; सिंडिकैलिज़म तथा गिटड समाजवाद जिनकीं माँग माल के उत्पादक का उद्योग के श्रधि-कार में स्थान मिलना है; समष्टिवाद जो सर्वहारा वर्ग की श्रधिनायकशाही का पद्मपति है श्रीर पूँजीपितयों के लोकतंत्र शासन का विरोधी है—श्रादि समस्त रूप हमें वर्तमान समाजवाद में मिलते हैं। इन समस्त श्रान्दोलनों का उद्देश्य एक ऐसी श्रीद्योगिक प्रणाली को स्थापित करना है जिसका उद्देश्य एक ऐसी श्रीद्योगिक प्रणाली को स्थापित करना है जिसका उद्देश्य लाम के स्थान पर सेवा हो, श्रीर जो उत्पत्ति तथा वितरण के सामूहिक श्राधार पर स्थापित हो। ये सब वरवादी, धन के श्रसमान तथा श्रन्यायपूर्ण वितरण, श्रीद्योगिक श्रधिकार के श्रत्याचार, तथा जीविका रे०

उपार्जन के ग्रानिश्चय को जो वर्तमान सामाजिक संगठन में मौजूद हैं, मिटा देना चाहते हैं। इस परिवर्तन को लाने के लिये समाजवाद के समस्त सम्प्रदाय मज़दूर-वर्ग की सहायता चाहते हैं।\*

त्रभी तक संसार के बहुत से राष्ट्रों में समाजवाद स्थापित नहीं हुन्रा है। परन्तु समाजवादी त्रान्दोलन तथा उसके दर्शन का राजनीति, उद्योगों, विज्ञान, साहित्य तथा नैतिक विचारों पर त्र्यमिट प्रभाव पड़ा है। यह पिछली त्राधी शताब्दी का त्रत्यंत शक्तिशाली त्रांदोलन है त्रौर भविष्य की त्रार्थिक, समाजिक एवं राजनीतिक त्र्यवस्था को परिवर्तित करने के लिये ठोस त्रौर सचा कार्य कर रहा है। इसके स्थापन का मार्ग त्रव वनता जा रहा है।

यह तो हुई समाजवाद के वर्तमान श्रीर भविष्य की बात। श्रव हम पूँजीवाद की वर्तमान दशा पर विचार करेंगे। समाजवाद पूँजीवाद का प्रतिवाद (Anti-thesis) है। इसिलये समाजवाद के उत्थान का श्रय है पूँजीवाद का पतन। वस्तुतः पूँजीवाद के पापों का घड़ा श्रव भर गया है, श्रीर इसके विनाश के लच्चण श्रव दिखाई पड़ने लगे हैं। पर यह जीवित रहने के लिये प्राणपण से उद्योग कर रहा है। मरती हुई चींटी के पंख निकल श्राते हैं। पूँजीवादी के भी साम्राज्यवाद श्रीर फैसिड़म रूपी पंख निकल श्राते हैं। पूँजीवादी सममते हैं कि नवीन पतवारों की सहायता से वे पूँजीवाद की नाव को समय के समुद्र पर सफलतापूर्वक खे ले जायँगे। पर समाजवादियों का विश्वास है कि ये म्रियमाण पूँजीवाद की जायँगे। पर समाजवादियों का विश्वास है कि ये म्रियमाण पूँजीवाद की श्रांतिम साँसे हैं। ये वास्तव में हैं क्या, यह तो निश्चित रूप से

<sup>\*</sup>Laidler, A History of Socialist Thought, pp. 681-612.

समत ही बतलावेगा, पर बुद्धि श्रीर तर्क की सहायता से, वर्तमान प्रगति को ध्यान में रखकर, मनुष्य भाषी घटनाश्रों की श्रीर संकेत कर सकता है। निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि समाजवादियों के विश्वास में ही श्रिधिक सत्य है। श्रगले श्रध्यायों में हम इन्हीं बातं। का विवेचन करेंगे।

### अध्याय २६

## साम्राज्यवाद

पूँजीवाद बहुत वर्षों से अपनी अंतिम सीढ़ी, साम्राज्यवाद, पर पैर रख चुका है। एकाधिकार और साम्राज्यवाद का चोली-दामन का साथ है। कहना तो यों चाहिये कि इन दोनों शब्दों के दृष्यगत प्रतिविम्बों में (Objective reflexes) में कुछ अंतर नहीं। इसी कारण लैनिन ने साम्राज्यवाद की पूँजीवाद की एकाधिकार-सम्बन्धी सीढ़ी कह कर परिमाषा दी है। लैनिन ने साम्राज्यवाद का काफ़ी अध्ययन किया था और इस विषय पर आपने एक विद्वत्तापूर्ण अधिकारी अंथ भी लिखा है। आप लिखते हैं कि वर्तमान पूँजीवाद एकाधिकार का सबसे प्रमुख आधार है। पुरातन पूँजीवाद में एकाधिकार का ज़ोर नहीं था।। स्पर्धा ही की सब जगह त्ती बोलती थी। पर २० वी शताब्दी के प्रारम्भ में पूँजीवाद ने एक नवीन मार्ग अहण किया। पूँजीवाद के इस नवीन रूप में एकाधिकार का स्थान सबसे अधिक महत्वशाली है।

किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समृह के किसी विशेष वस्तु के उत्पादन पर पूर्ण ग्राधिकार होने को ही एकाधिकार कहते हैं। वास्तव में पूर्ण ग्राधि-कार होना तो कठिन है ग्रीर न इसका कोई उदाहरण ही देखने में ग्राता है। वर्तमान दशा में एकाधिकारी किसी वस्तु का बहुभाग स्वयं उत्पन्न करता है। इसका प्रभाव उस वस्तु के मूल्य पर पड़ता है। एका- धिकारी का वस्तु के मूल्य पर अधिकार होता है। यदि वह थोड़ा माल उत्पन्न करे तो उस वस्तु का मूल्य वढ़ जायगा और यदि अधिक मात्रा में माल उत्पन्न करे तो उसका मूल्य घट जायगा। इस प्रकार उसके हाथ में एक भयानक शक्ति होती है। यदि वह चाहे तो वस्तुओं का मूल्य इतना वढ़ाकर रक्खें कि थोड़े ही व्यक्ति उसे ज़रीद सकें। शेप स्त्री-पुरुपों को वह नसीव हो न हो। साथ ही साथ उसको लाभ भी बहुत होता है। अकेला उत्पादन होने का कारण किन्हीं सीमाओं के अंदर, वह जो चाहे मूल्य प्राप्त कर सकता है। इसलिये यदि वस्तु वहुत आवश्यक हुई तो वह उपभोक्ताओं का जी भरकर शोषण कर सकता है। उदाहरणार्थ इलाहाबाद आदि शहरों में विजली का मूल्य पाँच आना प्रति इकाई (Unit) है। पर अन्य देशों में यह मूल्य बहुत कम है। जापान में यह केवल एक पाई प्रति इकाई है। इसका कारण यही है कि भारतीय शहरों में विजली की शक्ति पर जिन कम्पनियों का एकाधिकार है, उन पर मूल्य के विपय में कोई ठीक-ठीक रोक नहीं।

श्रव देखना यह नाहिये कि एकाधिकार किस तरह किया जाता है। न्यक्तिगत-स्वातन्त्रय-प्रतिपादक श्रयंशास्त्री (Plassical economists) कहा करते थे कि जहाँ स्पर्धा है, वहाँ संघ-स्थापन (Combination) का बीज उपस्थित है। जब बहुत से उत्पादक होते हैं तो उनमें स्पर्धा बढ़ती है, यहाँ तक कि भले-बुरे सब प्रकार के साधनों से वे श्रपने प्रतिद्वन्द्वी के ऊपर विजय प्राप्त करने पर उतारू हो जाते हैं, जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति, उसका वाजार श्रीर उसका लाभ हज़म कर सकें। प्रतिद्वन्द्वी लागत से भी कम पर माल वेचना प्रारम्भ कर देते

हैं। दोनों प्रतिद्वन्दियों को हानि उठानी पड़ती है। यदि दोनों को हानि सहने की सामर्थ्य हुई श्रीर श्रपने प्रयत्न में दृढ़ रहे तो कुछ समय बाद वे श्रापस में समभौता कर लेते हैं। यदि एक दूसरे से श्रिधिक शिक्त-शाली हुश्रा तो कमज़ोर प्रतिद्वंदी शीघ ही श्रपना काम बंद कर देता है। ऐसी श्रवस्था में पहले वाला व्यापारी उसका कारख़ाना ख़रीद लेता है। इसी प्रकार कुछ समय में वह बहुत से कारख़ानों का स्वामी हो जाता है, श्रीर बहुत मात्रा में माल पैदा करने लगता है।

इस प्रकार कुछ बड़े-बड़े उत्पादन छोटे-छोटे कारख़ानों को हड़प्र करते जाते हैं। थोड़े समय के बाद केवल इने-गिने बड़े-बड़े पूँजीपति मैदान में रह जाते हैं। इनमें बहुत भयंकर स्पर्धा चलती है ये सब शक्ति-शाली होते हैं। व्यापार में इन लोगों का लाखों-करोड़ों रुपया लगा रहता है। इसिलये कोई भी पूँजीपित अपने प्रतिद्वन्द्वी से दवना नहीं चाहता। थोड़े से दवने से हज़ारों रुपयों की हानि हो जाता है। भयंकर स्पर्धा के साथ दूसरे भाग में बताई गई 'बरबादी' भी भयंकर रूप धारण कर लेती है, और देश के मानुषिक और प्राकृतिक धन का बहुत दुरुपयोग किया जाता है। साथ ही साथ समस्त आर्थिक-यंत्र में अनिश्चय का विष फैल जाता है जो उन्नित के मार्ग में बहुत वाधक होता है, पूँजीवाद के आन्तरिक विरोध भी भीषण रूप धारण कर लेते हैं जिससे पूँजीवाद की

देश में बड़े बड़े ट्रस्टों का निर्माण होना श्रीर एकाधिकार का

अवहुत से फ्रमों का एक फ्रम द्वारा हड़प कर लिये जाने पर एक वड़ा व्यापारिक संघ स्थापित होता है, वह ट्रस्ट (Trust) कहलाता है।

स्थापित होना साम्राज्यवाद का एक ग्रंग है। इसका दूसरा ग्रंग है विदेशों पर पूँजीवादां देशों का एकाधिकार क़ायम होना । साधारण वातचीत सें-हम साम्राज्यवाद का ऋर्थ उपनिवेशों को स्थापित करना समभते हैं। विदेशों में साम्राज्य क़ायम करने के मूल साधन एकाधिकार श्रौर ट्रस्ट हैं। यदि एक बार एकाधिकार का स्थापन हो गया तो वह संसारव्यापी होने की चेष्टा करता है। अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकार पूँजीवाद की एक जीती-जागती शक्ति है और साम्राज्य के विस्तार का मूल मत्र है। \* स्वीडन के दियासलाई के संघ की सारे संसार में शाखाएँ हैं और संसार भर का दियासलाई का व्यापार उसकी मुद्री में है। जब ट्रस्ट की उत्पादन-शक्ति इतनी श्रिधिक हो जाती है कि उसके कुल माल की खपत स्वदेश में नहीं हो सकती तो वह विदेशी वाज़ारों माल वेचने का प्रयत्न करता है। अन्य देशों के ट्रस्ट भी यहा काम करते हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों के पूँजीपितयों में विदेशी बाज़ारों पर अधिकार कर लेने के लिये,संघर्ष आरम्भ हो जाता है जो दिन पर दिन भीषण रूप धारण करता चला जाता है। साथ ही साथ व्यावसायिक देशों की आर्थिक प्रणाली में व्यवसाय की श्रिधिक उन्नति होती है श्रीर खेती की उपेचा होती है। जब देश

शहन बड़े-बड़े व्यापारिक संघों को कार्टेल, ट्रस्ट इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका में इतने बड़े-बड़े ट्रस्ट हैं कि उसे 'ट्रस्टों का घर' कहा जाता है। इसी प्रकार जर्मनी 'कार्टेल' का घर है। इसलैंड, कैनेडा आदि देशों में भी संघों की भरमार है। ये ट्रस्ट इतने बड़े-बड़े होते हैं कि जिसको सुनकर दाँतों तले उँगली द्वानी पड़ती है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में एक लोहे का ट्रस्ट है जिसके अध्यक्त मार्गन हैं। इस ट्रस्ट में ५०,००,००,००० पोंड (लगभग २०,००,००,०००,००० हपये) की पूँजी लगाई गई है। इसके अन्तर्गत १५० बड़े बड़े कारखाने और हज़ारों लोहे की महियाँ काम करती हैं।

की शक्तियाँ कारख़ानों और मिलों ग्रादि में जुटा दी जाती हैं, तब कृषि की दुर्दशा होना प्राकृतिक सा ही है। परन्तु यदि अन इत्यादि देश में पैदा नहीं होता तो आये कहाँ से ? वह केवल विदेश से आ सकता है। श्रन्न इत्यादि वाहर से मँगाते समय दो मुख्य वस्तुन्त्रों का ध्यान रखना त्रावश्यक होता है। पहले तो विदेश की पूर्ति नियमित श्रौर निश्चित हो । यदि कहीं यह पूर्ति वन्द हो गई, तो मनुष्यों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न खड़ा हो जायगा। दूसरे, पूर्ति सस्ती हो। यदि श्रन सस्ता नहीं होगा तो रहन-सहन का व्यय ऋधिक होगा, ऋौर मज़दूर लोग देशों के माल से प्रतियोगिता करना कठिन हो जायगा। जो बातें अन के सम्बन्ध में कही गई हैं, वे कारख़ानों में प्रयुक्त होने वाली कृषि की वस्तुत्रों श्रौर खनिज पदार्थ त्रादि कच्चे माल पर भी घटती हैं। पूँजी-पतियों को अन्न तथा कच्चे माल की सस्ती पूर्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रत्येक देश के पूँजीपितयों को ऐसे देशों की त्र्यावश्यकता पड़ती है जो कृषि-प्रधान हों श्रौर खनिज पदार्थों से भरे-पूरे हों। साथ ही साथ उनके बनाये हुये पक्के माल को ख़रीद सकें ग्रौर ख़रीदने पर बाध्य किये जा सकें। पूँजीपतियों का प्रधान उद्देश्य होता है कि वे इन देशों से कचा माल सस्ते दामों में ख़रीद लें ग्रीर अपने कारख़ानों में उसकी भिन्न-भिन्न प्रकार की चीज़ें बनाकर इन देशों में ऊँचे-ऊँचे दामों में वेंचे। संत्रेप में वे इन देशों के शोषण से अपने को धनवान बनाने का प्रयत करते हैं। साथ ही साथ वे यह भी चाहते हैं कि उनके अतिरिक्त इन देशों पर श्रीर किसी देश वाले श्रधिकार न स्थापित कर सकें। इन वातों

के लिये यह आवश्यक है कि इन पर उनका पूर्ण अधिकार हो और उसके शासन की बागडोर इनके हाथ में आ जाने। यदि ऐसा होगा, तो वे इन देशों में व्यवसायों की उन्नति को रोक सकेंगे और पक्के माल में विदेशियों की प्रतियोगिता को ऊँचे आयात-कर लगाकर निष्कल बना सकेंगे। अन्य शब्दों में वे इन देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसी को साम्राज्यवाद कहते हैं।

साम्राज्य-स्थापन के लिये देशों में ख़ूब युद्ध होते हैं ऋौर जिस देश के योद्धात्रों की तलवारें रगा-चगड़ी के चरगों पर सबसे ऋधिक रुधिर वहाती हैं वही विजयी होता है, ऋौर उसे यह ऋधिकार होता है कि वह ्र उस देश का जी भर कर शोवण करे । उदाहरण के लिये भारतवर्ष को ही ले लीजिये । यहाँ योरोप वाले साधारण व्यापारियों की भाँति स्राये । पहले तो वे केवल भारतवर्ष का सामान इंगलैंड को ले जाते श्रीर भारत को सोना दें जाते थे। इस प्रकार हमारा देश सोने की खान हो गया। पर बाद को यहाँ की राजनीतिक अवस्था इतनी शोचनीय हो गई कि योरोपवासियों ने यहाँ पर ऋपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। श्रंग्रेज, फ्रांसीसी श्रीर पुर्तगालवालों में ख्व युद्ध हुत्या, जिसमें श्रग्रेजों की विजय हुई । उसी समय इंगलैंड में व्यवसायिक क्रांति प्रारम्भ हो गई। जब तक भारतवर्ष का बनाया हुन्रा माल वहाँ जाता था तब तक वहाँ व्यवसायिक उन्नति का होना ऋसम्भव प्रतीत हुऋा, क्योंकि भारतीय कारीगरों से विलायती कारीगर प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते थे। इसलिये अग्रेजों ने भारतीय माल का अपने देश में आने से निषेध-सा कर दिया, और भारत से कच्चा माल लेकर अपने कारख़ानों में पक्का

माल वना वनाकर भारत को भेजने लगे। इस प्रकार यहाँ के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को उन्होंने नष्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने भारत-वासियों को केवल कृषि करने का पाठ पढ़ाया। हमारे पूर्वजों ने गौरांग प्रभुद्यों की खाज्ञा का पालन किया ख्रौर कृषि की चीज़ों ख्रौर खनिज पदार्थों को विलायत भेजना प्रारम्भ किया ख्रौर वहाँ के पक्के माल से यहाँ के वाज़ारों को पाट दिया। इस प्रकार विदेशी भारत का सारा धन ले गये ख्रौर भारत को दरिद्रता के बाहुपाश में जकड़ दिया। यही साम्राज्यवाद के शोषण का ढंग है।

वास्तव में सम्राज्यवाद पूँजी के राज्य का समय होता है। वड़े-वड़े कारख़ाने श्रीर ट्रस्ट वैकों से बहुत-सा रुपया उधार लेते हैं श्रीर बाद में उसको चुका देते हैं। स्वयं वंक श्रमेक मार्गों से रुपया एकत्र करते हैं। वंक पूँजीपितयों, छोटी-छोटी ज़ायदाद के स्वामियों, शिच्कों, वड़े-बड़े किसानों श्रादि से धन प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करते हैं श्रीर इस प्रकार एकत्र की गयी पूँजी को पूँजीपितयों के हाथों में समर्पित कर देते हैं। किसी वंक की पूँजी जितने ही श्रधिक मार्गों से एकत्र की गई होगी, उतने ही श्रधिक चेत्र में वह श्रपने कार्यों को फैला सकता है। परन्तु उधार देते समय वंक को इस वात का निश्चय कर लेना चाहिये कि जो फर्म रुपया उधार ले रहा है वह नियत समय में उसको वापिस कर देगा। इस निश्चय के लिये वंक फर्मों के कार्यों पर श्रपना श्रधिकार स्थापित कर लेता है।

वंकों में भी ख़ृब स्पर्धा रहती है। इस पारस्परिक प्रतियोगिता का परिणाम यह होता है कि वंकों का एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन वन जाता है जिसके अधिकार में अधिकांश वंकों का कार्य आ जाता है। यही बात व्यवसायों में भी होती है। वे समस्त व्यवसायों पर अधिकार कर लेते हैं। किसी देश की अथवा बहुत से देशों की सम्पूर्ण आर्थिक दशा फलस्वरूप उसके ऊपर निर्मर रहती है। इस प्रकार अप्रौद्योगिक तथा आर्थिक पूँजी का एकीकरण हो जाता है। लैनिन ने लिखा है, "उत्पत्ति का केंद्रोकरण (Concentration), उसके द्वारा उत्पन्न हुआ एकाधिकार, वंकों का व्यवसाय के साथ एकीकरण—यही पूँजी की उन्नति की कहानी है।"

यही पूँजी पिछड़े हुए देशों में भेजी जाती है, क्योंकि जितना ही

श्रिवनिशील देश होता है, वहाँ उतने ही अधिक लाभ से पूँजी लगाई
जा सकती है। इन देशों में कच्चे माल की भरमार होती है;वहाँ मज़दूर
भी बहुत होते हैं; वहाँ केवल पूँजी, संगठन और प्रवन्धकर्ताओं की आवश्रिकता पढ़ती है। इन देशों में भेजी गई पूँजी की रक्षा करने के लिये
बड़ी-बड़ी सेनाएँ तैयार की जाती हैं और इस प्रकार उस देश पर राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने का कार्य भी साथ-साथ चलता है।

साम्राज्यवाद के इस प्रकार तीन प्रमुख लक्षण हैं—पूँजी का शासन, एकाधिकार, श्रीर उपनिवेशों पर श्रिधकार । वे एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । यहाँ पर पाठकगण लैनिन की साम्राज्यवाद की परिमाण पर—कि साम्राज्यवाद पूँजीवाद की एकाधिकार सम्बन्धी सीड़ी है—श्रापत्ति कर सकते हैं । परन्तु लैनिन ने एकाधिकार शब्द में इन समस्त बातों को सम्मिलित कर लिया है । नीचे लैनिन की बताई हुई साम्राज्यवाद की पूरी परिभाषा दी जाती है—

- "(त्र्य) उत्पत्ति तथा पूँजी का एकत्रीकरण, ग्रौर उसको इतना उन्नत बना देना कि जिससे एकाधिकार स्थापित हो सके, जो ग्राथिक जीवन में निश्चयात्मक स्थान रखता है।
- ''(ब) बक की पूँजो तथा ऋौद्योगिक पूँजी का एकीकरण ऋौर इस सम्मिश्रत पूँजी के ऋाधार पर ऋार्थिक शासन उत्पन्न करना।
  - ''(स) पूँजी का निर्यात, जो वस्तुश्रों के निर्यात से भिन्न है। 🕟
- "(द) ग्रन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवादी एकाधिकार को स्थापित करना जिसके द्वारा संसार (के व्यापार) का ठीक-ठीक बँटवारा हो जाता है।
- "(ह) समस्त पृथ्वी का प्रदेशीय विभाजन जिस पर पूँजीवादी शक्तियों ने स्रपना ऋधिकार स्थापित कर लिया है।

''साम्राज्यवाद पूँजीवाद के विकास की वह अवस्था है जिसमें एका-धिकार तथा पूँजी का शासन स्थापित होता है, जिसमें पूँजी का निर्यात एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें संसार का विभाजन बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों में हो जाता और पृथ्वी के समस्त प्रदेश बड़ी-बड़ी पूँजीवादी शक्तियों में विभाजित हो जाते हैं।''\*

यदि हम साम्राज्यवाद पर शोषण की दृष्टि से विचार करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि पूँजीवाद की प्रारम्भिक सीढ़ी में पूँजीपित केवल देशी मज़दूरों का ही शोषण करते हैं, परन्तु साम्राज्यवाद की सीड़ी में वे विदेशी किसानों पर भी अत्याचार करते हैं। इस प्रकार साम्राज्यवाद में शोषण की मात्रा बढ़ जाती है।

इस त्रार्थिक ग्रौर राजनीतिक विकास का परिगाम यह होता है कि

<sup>\*</sup>Lenin, Imperialism.

संसार के मुख्य पूँजीवादी देश अत्यन्त पिछुड़े हुये देशों को आपस में बाँट लेते हैं जिनका वे ख़ूब शोषण करते हैं। इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों ने अलग-अलग उपनिवेशों पर अधिकार कर रक्खा है, और अपने हित साधन के लिये वे उनका मनमाना प्रयोग कर रहे हैं। इस दशा के पश्चात् केवल पुनर्विभाजन का प्रश्न रह जाता है। सन् १९१५ ई० में लैनिन ने लिखा था—पूँजीवादी देशों की नीति ने पृथ्वी के विना वसे हुये प्रदेशों पर अधिकार करना वन्द कर दिया है। वास्तव में पृथ्वी पहले से ही विभक्त हो चुकी है जिससे भविष्य में केवल पुनर्विभाजन ही हो सकता है, अर्थात् एक स्वामी से दूसरे स्वामी के पास तवादला हो सकता है, अर्थात् एक स्वामी पर अधिकार स्थापित करना सम्भव नहीं।

साम्राज्यवाद पूँजीवाद के संघर्ष का रूप वदल देता है। अब प्रति-योगिता छोटे-छोटे उत्पादकों में नहीं वरन् शक्तिशाली प्रतिस्पर्धियों में होती है जो राज्य-शक्ति की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार ये संघर्ष संसार के विभाजन के लिये महान साम्राज्यों को अधिकार में करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रतियोगिता के नियम की इस विस्तृत और अन्तिम अवस्था में राज्यों तथा साम्राज्यों की प्रकृति का पुनर्निमाण हो रहा है। ऐसी अवस्था में जब कि पूँजीवाद ने अपना अन्तिम रूप धारण कर लिया है, जब कि ज्यापारिक प्रतियोगिता साम्राज्यों में पारस्परिक युद्ध को प्रोत्साहन दे रही है, पूँजीपितयों तथा सर्वहारा वर्ग का युद्ध भी साथ ही साथ अंतिम सीड़ी को पहुँच रहा है। इस प्रकार जब पूँजीवाद भीषण तथा अवाध्य प्रतिद्विद्धता से नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है, उस समय उसे अपने अंतिम शात्रु से सामना करना पड़ता है। श्रान्तरिक तथा वाह्य संघर्ष पूँजीवाद को श्रीर भी भयानक बना देते हैं। प्रजातंत्रवाद, नरम विचार श्रीर पूँजीवादों वर्ग के शासन के बारीक ढंग जड़ से उखाड़ कर फेंक दिये जाते हैं। मज़दूरों के विरुद्ध सीधा तथा खुला भीषण व्यवहार, श्रपने प्रतिद्वद्विशों के विरुद्ध भीषण श्रत्याचार ही वर्तमान साम्राज्य के संचालन में सहायक हो सकता है। इस प्रकार की नीति का नाम ''फैसिज़म" है।\*

<sup>\*</sup>देखिये Sir John Strachey, The Coming Struggle for Power, p. 245.

#### अध्याय ३०

## फैसिज़्म

फैसिज़्म एक नवीन आंदोलन है। यह सर्व प्रथम सन् १९१९ ई० में इटली में प्रकट हुआ। उसके परचात् यह योरोप के अन्य देशों में भी फैला और बहुत से देशों में तो अब इसने पूर्ण बिजय प्राप्त कर ली है। इसके आकरिमक जन्म तथा आरचर्यजनक उन्नति ने इसे वर्तमान समय का शायद सब से प्रमुख विषय बना दिया है।

फैलिएम की परिभाषा देना सरल काम नहीं है। फैलिएम की एक ऐसी परिभाषा जो इस के सब अंगों को सम्मिलित कर सके अवश्य ही लम्बी चौड़ी होगी। अतः वह अस्पष्ट हो जायगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम फैलिएम की निम्नलिखित परिभाषा दे सकते हैं: फैलिएम एक ऐसा तरीक़ा है जो पूँजीपति पूँजीबाद की रखा के लिए उस समय प्रयोग करते हैं जब कि एकाधिकारी पूँजीबाद के प्रति मज़दूरों का बिरोध बहुत बढ़ जाता है। इसकी एक दूसरी संतोषजनक परिभाषा यह हो सकती है कि यह एक ऐसा सार्वजनिक आंदोलन है जो एकाधिकारी पूँजीबाद के स्थापन के लिए उठाया जाता है। यह परिभाषा फैलिएम की प्रकृति पर अधिक प्रकाश नहीं डालती, पर इसके सिद्धांत तथा कियात्मक रूप का विवेचन इसके वास्तविक रूप को स्पष्ट कर देगा।

े फैसिज़म की उत्पत्ति, उत्थान एवं सिद्धांती का वर्शन करने के पूर्व

यह बता देना आवश्यक है कि यह कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो इटली में ही प्रस्फुटित हो सकता हो और जिसका निर्यात (Export) नहीं हो सकता । कुछ समय पूर्व यह भ्रमात्मक विचार ऋधिकतर लोगों की बुद्धि में समा गया था कि फैसिज़म इटली का ही एक ख़ास त्रांदोलन है। लेकिन समय ने इस मिथ्या पर्दे को हटा दिया है। गत वर्षों में अनेक यूरोपीय देशों का फैसिज़म की श्रोर मुकाव दृष्टिगत हुआ है, यहाँ तक कि जर्मनी के 'जातीय समाजवाद' (National Socialism) श्रौर फैसिज़म में अब लगभग पूर्णतया समान्य हो गया है। वास्तव में यह एक ऐसी-राजनीतिक वस्तु है जो जहाँ कहीं भी कुछ खास ऋार्थिक श्रीर सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, वहीं प्रकट हो जाती है। यह सत्य है कि फैसिज़म का एक विशिष्ट विशुद्ध इटैलियन पहलू है; परन्तु इसका यह तालर्य नहीं है कि इसका इटली के अतिरिक्त और कहीं विकास नहीं हो सकता।

जब पूँजीवाद की दशा इतनी शोचनीय हो जाती है कि उसकी सम-स्यायों का हल करना कठिन हो जाता है श्रीर जब विरोधक शक्तियाँ उसको शक्तिहीन एवं श्रमंगठित बना देती हैं, तब फैसिज़म का उदय होता है। जब लोकतन्त्रवाद का यन्त्र पूँजीवाद को उसके कठिन दोषों से मुक्त करने में श्रमफल हो जाता है, जब एसेम्बलियों में रूढ़ियों के पुजारी, पुराने ब त्यागे हुए विचारों के श्रादर करनेवाले, श्रीर केवल बाक्पट तथा काम करने में श्रममर्थ पुरुष भर जाते हैं श्रीर चारों श्रीर संयम का श्रमाव तथा श्रराजकता दिखाई देने लगती है, उस समय एक ऐसा उत्साही पुरुष उत्पन्न होता है जो यह सोचता है कि यदि मैं दस वर्ष, या केवल

पाँच वर्ष तक ही निविरोध राज-शक्ति अपने हाथ में रख सकूँ, तो देश को इन दोपों से मुक्त कर दूँ। यही विचार नैपोलियन के मस्तिष्क में उठा था। इसी विचार ने मुसोलिनी, हिटलर तथा मस्तफा कमाल पाशा को यस्त कर लिया था। इसी विचार से प्रेरित होकर इन लोगों ने ग्रिधनायकशाही को स्थापित करने का उद्योग किया। पार्लियामेंट की सत्ता नष्ट-भ्रष्ट कर दी गई। श्रिधनायकशाही (Dictatorship) के मार्ग में लोकतन्त्रवाद सदैव वाधक होता है, ऋौर इस रोड़े को दूर किये विना श्रिधनायकशाही की उन्नति का मार्ग साफ नहीं हो सकता। सर्वहारा-वर्ग के संगठन श्रौर श्रांदोलनों को समृल नष्ट करना श्रत्यन्त श्रावश्यक हो जाता है। ग्रिधनायकों (Dictators) को शीघ प्रतीत हो जाता है कि सर्वहारावर्ग की समितियाँ श्रीर नेता या तो मज़दूर सभाग्रों (Trade Unions) की भाँति संकीर्ण रूप से व्यावहारिक हैं, अथवा केवल ऐसे श्रादर्शवादी हैं जिनको सरकार की वास्तविकता ग्रों की ठीक-ठीक पकड़ नहीं, ग्रोर न लड़ाकू शक्ति ही उनके श्रधिकार में है। वे एक दूसरे से भगड़ा करते रहते हैं श्रौर बहुत लबुसंख्यक हैं । इसलिये उनको उन्नति करने ग्रथवा विकसित होने का श्रवसर नहीं है। ऐसी दशा में श्रधनायक इन सव लब्बसंख्यक संस्थात्रों को समाप्त कर देने में ही देश का कल्याण समभते हैं। नरमदल वालों, लोकतन्त्रवादियों, मज़दूर-सभावालों, सह-योगवादियों, वोल्शेविकों, त्राराजकतावादियों, सिंडिकलिस्टों, स्वतन्त्र विचारवादियों, श्रादि के विरुद्ध वे उस संस्था को संगठित करते हैं जो वर्तमान सत्ता के च्रेम का स्वप्न तक नहीं देख सकती श्रीर जो इस बात का तकाज़ा करती है कि राष्ट्र को ये छोटी-छोटी संस्थाएँ समाप्त

कर देनी चाहिये।

इस संस्था के सदस्य श्रीर कोई नहीं, पूँजीवाद के समर्थक ही होते हैं जो स्वयं वड़े बड़े कारखाने चलाते हैं, जो दिन रात घुड़दौड़, सिनैमा श्रीर मोटरों श्रादि श्रानन्दप्रद वस्तुश्रों में मग्न रहते हैं श्रीर काहिली से घर में पड़े-पड़े चैन की वंशी वजाते रहते हैं । वर्तमान सामाजिक प्रणाली में ये लोग श्रानन्द भोग सकते हैं । इनका स्वार्थ इस बात में है कि यह प्रणाली जारी रहे । इसलिये ये श्रसहयोगी लघुसंख्यक संस्थाश्रों के विरुद्ध सब प्रकार की सहायता दे देने को तैयार रहते हैं । इन्हीं की श्रार्थिक एवं राजनीतिक सहायता से फ़ैसिस्ट नेता देश के ऊपर श्रपना श्रधिकार करते हैं श्रीर पूँजीवाद की विरोधक शक्तियों को धोखा, श्रसत्य, विरोध श्रीर हिंसा के हथकंडों द्वारा छिन्न-भिन्न करके पूँजीवाद का पुनरुत्थान करते हैं ।

## फ़ैसिज़म की रीतियाँ और उसका कार्य-क्रम

एक फ़ैसिस्ट अधिनायक का कर्तव्य केवल यह होता है कि वह पूँजी-वाद के समर्थक बहुसंख्यक संघ को संगठित करे। उसके सदस्यों को संतुष्ट करने के लिये छोटी-छोटी संस्थाओं को पृथ्वी के पृष्ठ से अहस्य करे और लोकतंत्रवाद का अंत कर दे। इसके पश्चात् वह ऐसे सुधार करे जो पूँजीवाद के समर्थक बहुसंख्यक संघ की भावनाओं के अनुकृत हो और वर्तमान सामाजिक प्रणाली अर्थात् पूँजीवाद के वड़े दोषों को दूर करने की चेष्टा करें।

इस कियात्मक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये वह सबसे पहले उन स्थानीय कौंसिलों का श्रंत करता है जो पार्लियामेंट का छोटा रूप होती है श्रीर जो देहाती ज़िलों श्रीर कस्वों पर कर लगाती हैं श्रीर शासन करती हैं। उनके स्थान पर वह प्रतिभाशाली नवयुवकों को नियुक्त करता है जो उससे ही शक्ति (authority) प्राप्त करते हैं। कुछ ही समय के भीतर वे देश की हालत में चमत्कारपूर्ण परिवर्तन श्रीर उन्नित कर दिखाते हैं। इससे जनता नये श्रांदोलन श्रीर श्रिधनायक को सम्मान श्रीर श्रद्धा की हिष्ट से देखने लगती है।

फ़ैंसिस्ट अधिनायक का दूसरा कार्य यह होता है कि वह अधिनायक-शाही सत्ता के बाहर जितने भी राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक संगठन हों उनकी इतिश्री कर दे । हिंसा (Violence) के प्रयोग से यह काम .सरल हो जाता है। फ़ैसिस्ट नवयुवकों की सेनाएँ निर्दोष सहकारी सिन-तियों ग्रौर ग्रन्छी-ग्रन्छी मज़दूर सभाग्रों को श्रराजकतावादियों ग्रौर समष्टिबादियों के गुप्त संगठन वताती हैं श्रीर उन पर क्रैसिस्ट श्रिधनायक के शत्रुत्रों श्रौर घातकों के श्रड्डे होने का कलंक लगाकर उन्हें श्रपमा-नित करता है। वे इन संगठनों से दफ़्र में धुस जाते हैं, लोगों को मारते हैं, क़र्सी-मेज़ों श्रादि को चूर-चर कर डालते हैं, धन छीन लेते हैं श्रीर सदस्यों की सूची को श्रपने श्रिषकार में कर लेते हैं जिससे कि वे उन सब मनुष्यों को जो इन संस्थात्रों से सम्बन्ध रखते हैं, कारागार में ठँस दें या देश से निर्वासित कर दें। उनका वैंकों में जमा किया हुआ धन, ज़ायदाद इत्यादि को सरकार हड़प कर लेती है और नये राष्ट्र का एक विभाग उनकी ख़वर लेने को बना दिया जाता है। ये सभाएँ उस समय से इस विभाग के त्रांतर्गत, उसके संरच्या में, काम करती हैं। ऐसी समस्त राजनीतिक संस्थायें जो पूँजीवाद अथवा श्रिधनायकशाही के विरुद्ध प्रचार करके जनता की भावनाश्रों को वदलने का प्रयत्न करती हैं, जड़ से उखाड़कर फेंक दी जाती हैं श्रीर उनका पुनरुद्धार करना नियम के विरुद्ध ठहराया जाता है। विरोधी शक्तियों को छिन्न-भिन्न करके फ़ैसिस्ट मज़दूरों का वेतन कम करना श्रारम्भ कर देते हैं जिससे पूँजीपित उनका शोषण श्रच्छी तरह कर सकें श्रीर श्रानन्द से राज्य करें। एक लंदन का समाचार-पत्र लिखता है कि जर्मन लोग कम मज़दूरी के कारण श्रत्यंत बुरी श्रवस्था में हैं। उन्हें केवल कुछ ही समय के लिये नौकरी मिलती है पर ऊँचे दर्जे पर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नाज़ी सरकार जिसका उद्देश्य वर्गीय युद्ध का श्रन्त कर देना श्रीर स्वामियों तथा मज़दूरों में श्रच्छा सम्बन्ध स्थापित करना था, इस उद्देश्य में श्रसफल हुई बताई जाती है।

इस प्रकार के कड़े उपायों से अधिनायक पार्टी-प्रथा का अंत कर देता है। प्रेस पूँजीवाद-सत्ता के लाभ के लिये कार्य करता है। समाचार-पत्रों में केवल फ़ैसिज़्म का गुणानुवाद और उसकी चमत्कार-पूर्ण सफल-ताओं का वर्णन रहता है। ज्ञान को फैलाने के अन्य साधन जैसे सिनेमा, वेतार के तार आदि सरकार अपने अधिकार में कर लेती है। प्रजातंत्र की अवशेष धारा-सभा की शक्ति धीरे-धीरे कम कर दी जाती है और मत-दाताओं की संख्या घटा दी जाती है। अधिनायक के भक्तों को ही मत देने का अधिकार दिया जाता है जिससे उसका प्रभुत्व क़ायम रहने में संदेह के लिये कोई स्थान न रह जावे।

इस कड़े शासन के विरुद्ध नरमदलवाले (Liberals) स्त्रावाज़ उठाते हैं। वे कहते हैं कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। अधिनायक इस कठिनाई को एक बार ही में हटा देता है। वह नरम-दलवालों के प्रति घृणा प्रकाशित करता है। वह कहता है कि देश की उन्नति के लिये नियम-व्यवस्था, शांति तथा देश-प्रेम और राष्ट्र के लिये संलग्नता की आवश्यकता है। नरमदलवाले देश के शत्रु हैं। जनता अधिनायक का साथ देती है और वह भी नरमदलवालों को धिक्कारने लगती है। नरमदलवालों को जेल में सड़ने के लिये डाल दिया जाता है, सूने टापुओं में भेज दिया जाता है और उनका गुप्त रूप से बध करा दिया जाता है या खुले-आम फांसी के तज़्तों पर चढ़ा दिया जाता है।

इसके साथ-साथ फ़ैसिस्ट युद्ध का विगुल बजाते रहते हैं। श्रस्त्र-🕜 शस्त्र बनाने वाले कारख़ाने अनवस्त रूप से चलते रहते हैं। करोड़ों और श्ररवों रुपये वम, तोप श्रीर सङ्गीनें बनाने में व्यय कर दिये जाते हैं। फ़ैसिस्ट नेता कहते हैं कि हमें रोटी और मक्खन से अधिक मनुष्यों का ख़ृन वहाना प्रिय है। खुले आम वे संसार से कहते हैं कि हमें उपनिवेश चाहिये जहाँ हम अपना साम्राज्य स्थापित कर सकें, जहाँ से हम अञ्छा माल ला सकें ग्रौर ग्रापना बनाया हुआ माल बेच सकें। यदि हमको सुगमतापूर्वक उपनिवेश नहीं मिलेंगे तो हम उन्हें युद्ध करके लेंगे । मज़दूरीं को वश में रखने के लिये भी श्रस्त-शस्त्र के कारख़ाने जारी रखना श्राव-श्यक है क्योंकि यदि वे कारख़ाने बन्द हो जायँगे, तो मज़दूरों में वेकारी फैल जायगी । श्रीर श्रसंतोष कांति का दूत है । फ़ैसिज़्म की श्रादर्शवादी नींव में युद्ध को विशेष स्थान दिया जाता है। जैसा कि आगे चलकर विदितं होगा, वैज्ञानिक व विद्वानों से कहा जाता है कि तुम बम आदि नाशकारी वस्तुत्रों के बनाने वाले विज्ञान की उन्नति करो, श्रीर फ़ैसिज़्म

का प्रचार करो। जो लोग इस बात से मतभेद प्रकट करते हैं, उन्हें कारागार, देशनिर्वासन या मृत्यु का दंड दिया जाता है।

एक मार्कें की बात यह है कि यद्यपि फ़ैसिज़म का उद्देश्य पूँजीवाद की रक्षा करना है, तथापि मज़दूरों को यह बात नहीं बताई जाती। उनसे तो यही कहा जाता है कि फ़ैसिज़म मज़दूरों के भले के लिये काम कर रहा है। इस प्रकार फ़ैसिज़म जो कहता है उसके विरुद्ध काम करता है और जो करता है उसके विपरीत कहता है। इसिलये फैसिज़म में स्थान-स्थान पर विरोधात्मक बातें मिलती हैं। फ़ैसिस्ट राष्ट्र स्वयं इन विरोधात्मक विचारों को फैलाता है। जर्मनी में विशेष रूप से इस कला की ख़ूब उन्नति हुई है। वहाँ के नष्ट-भ्रष्ट और दुःखी किसान, मज़दूर और निम्न श्रेणी के मध्य-वर्ग के पुरुषों के हृदय में जो पूँजीवाद के विरुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, फ़ैसिस्ट राष्ट्र उसका अच्छी तरह उपयोग करता है। वह पूँजीवाद के विरुद्ध नारों का ख़ूब प्रचार करता है। जर्मनी की फ़ैसिस्ट पार्टी ने अपना नाम ही 'जातीय समाजवादी पार्टी' रक्खा है।

इस प्रकार के अत्याचार, कड़े शासन और विस्तृत प्रचार से फैसिज़म अपनी सत्ता कायम रखता है।

#### अध्याय ३१

# फेंसिज़्म—उत्तराद्ध<sup>°</sup>

## फैसिज़्म का दर्शन और उसके सिद्धानत

फैसिज़म में सिद्धान्तवाद का स्रभाव है। कुछ विद्वान् तो यहाँ तक कहते हैं कि फैसिएम का कोई सिद्धान्त नहीं, श्रौर न होने की श्रावश्यकता है, क्योंकि यह स्रान्दोलन केवल पूँजीवादी वर्ग की सहायता करने तथा मज़द्र-वर्ग को दवाने के लिये चलाया गया है। परन्तु अन्य उदार लेखकों ने फैसिड्स के दर्शन तथा सिद्धान्तों का वर्णन किया है। श्री एम० एन० राय इसका दार्शनिक दृष्टिकोण से विवेचन करते हुये लिखते हैं कि यदि फैसिइम एक सामाजिक तथा राजनीतिक प्रतिकिया है, तो इसकी सैद्धान्तिक नींव अवश्य ही दार्शनिक प्रतिक्रिया द्वारा डाली गई होगी। फैसिज़्म का दार्शनिक सिद्धान्त हैगेल के परवर्ती स्रादर्शवाद (Idealism), उत्तर-नवीन तथ्यवाद (Positivism), नवीन यथार्थ-बाद (Realism), श्रौर श्रनुभृतिबाद (Empiricism) के वैज्ञानिक कहलाने वाले सम्प्रदायों का तर्कसंगत परिगाम है जिसने कि आदर्शवाद के प्रतिषेध का छुझ रचते हुये, एक नवीन प्रकार के परतात्विक (Metaphysical) रहस्यवाद को पुनः स्थापित किया । फैछिज़्म ईश्वरीय विधान के नाम से सदाचार ऋौर स्वतन्त्रता का दमन करता है। परमात्मा की दुहाई देकर शोषित वर्ग पर ग्रत्याचार किये जाते हैं और एक ग्रस्पष्ट

दर्शन के द्वारा इन अमानुषिक कार्यों को उचित ठहराया जाता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया और सामाजिक वर्बरता को उचित ठहराने के लिये, फैसिज़म का दार्शनिक वर्तमान योरोपीय संस्कृति अर्थात् मानववाद (Humanism) के एक मूलसिद्धांत की ओर पीठ फेर लेता है। यह नवीन-विद्वतावाद (New Scholsticism) हैगेल के तर्क-शासन का एक विकृत रेखा-चित्र है और हिन्दू रहस्यवाद के बहुत समीप है। परन्तु रहस्यवाद है क्या ? यह केवल एक मानसिक भ्रम है जो जांच से सिद्ध किये हुये वैज्ञानिक सत्यों और तर्क से स्थापित किये हुये दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिषेध करके अस्पष्टतावाद की शरण लेता है। पूँजीपितयों द्वारा प्रतिगदित फैसिज़म का दर्शन रहस्यवाद का एक नमूना है। \*

फैसिज़म के सिद्धान्तों के निर्माण पर मैशियावली, शापिनहावर, ब्लांकी, जरमी सॉरल, विलियम जोन्स, पैरेटो, लूथर, हैगिल, लिस्ट इत्यादि महापुरुषों का प्रभाव पड़ा है। फैसिज़म का प्रतीक इसके प्रमुख सिद्धान्त का द्योतक है। इसका प्रतीक है एक कुल्हाड़ी श्रोर एक छड़ों का गट्ठर। कुल्हाड़ी राज्य के प्रमुख का चिह्न है। यह किसी भी सुसंगठित समाज में राष्ट्र के प्रमुख की श्रावश्यकता तथा प्रमुखता सूचित करती है, श्रीर रोम के राजकीय प्रमुख श्रीर कानून श्रीर कायदे की सत्ता की याद दिलाती है। छड़ों का गट्टर वताता है कि संगठन में ही शक्ति है। इन छड़ों को एक एक करके साधारण मनुष्य श्रासानी से तोड़ सकता है परन्तु पूरे गट्टर को तोड़ना श्रसम्भव है। इस प्रकार प्रमुख का विचार सहकारिता के विचार से संयुक्त है। प्रमुख तथा सहकारिता ही फैसिज़म के मूल

<sup>\*</sup>M. N. Roy, Fascism, Chapter I

सिद्धान्त हैं।

फ़्लौरिन्स्की फ़ीसज़म के 'मूल विश्वासों' (Articles of Faith) के विषय में लिखते हैं। कि फैसिज्म और जातीय समाजवाद या नाजीवाद का दावा है कि वे केवल सरकार के विभिन्न रूप ही नहीं हैं। मुसौलिनी लिखते हैं कि अन्य गम्भीर राजनीतिक विचारों की भाँति फैसिज़्म क्रिया (Action) ऋौर विचार (Thought) है। यह केवल संस्था ऋों को ही स्थापित नहीं करता वरन आध्यात्मिक जीवन को शिक्तित और उन्नत बनाता है। हिटलर कहते हैं कि जातीय समाजवाद रक्त, राष्ट्र श्रीर व्य-कित्व का मृत्य बताता है। लेकिन फैसिज्म का यह दावा विलक्कल निर्जीव सा लगता है। इस मत की शिचाएं वहत ऋसंयत ऋौर ऋनिश्चित हैं। उनका ऐसे शब्दों में वर्णन किया जाता है जिससे उनके बहुत ऋर्थ निकाले जा सकें श्रौर परिस्थिति के श्रनुसार उनका श्रर्थ वदल-बदल कर दिखाया जाता है। फैबिज़्म की सफलता का यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि नारे (Slogans) श्रौर कार्यक्रम जितने कम युक्तियुक्त होते हैं. उतने ही अधिक वे लोगों को रुचिकर होते हैं। मुसोलिनी खुले शब्दों में कहते हैं कि फैलिज़्म की वार-वार समीचा करनी चाहिये. उसे ठीक करना चाहिंगे, वढाना चाहिये तथा विकसित करना चाहिये।

राष्ट्र को सर्वेसर्वा मान लेना फैसिड्म का पहला तात्विक सिद्धान्त है। सब राष्ट्र के द्रांतर्गत हो, राष्ट्र के बाहर कुछ न हो, और राष्ट्र के प्रतिकृत कुछ न हो—फैसिस्ट इसी मत के समर्थक हैं। हिटलर कहते

<sup>\*</sup>Major J. S. Barnes, Fascism, pp. 11-17

<sup>†</sup>Michael T. Florinsky, Fascism and National Socialism

के सिद्धांत को मानता है। समाज श्रेणी और सख्त नेतत्व. नियम ( Discipline ) के दूसरे नाम हैं। इसका अर्थ यह निकलता कि फैसिज़्म के कुल सिद्धांत उसके नेता के संकल्प पर निर्भर हैं। साथ ही साथ फैसिज्म असली व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करता है। लेकिन फैसिस्ट इस बात को नहीं मानते । वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति राज्य के प्रति ऋपना कर्तव्य पूरा करता रहता है, तब तक वह स्वतंत्र है। 'स्वतंत्रता ऋधिकार नहीं वरन कर्तव्य है।' साथ ही साथ इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि फैसिस्ट साहित्य में जातीय संगठन का ऋर्थ है वर्ग-संघर्ष या श्रेगी युद्ध को ऋस्वीकार करना । फैसिस्ट न केवल यही कहते हैं कि इतिहास में श्रेणी युद्ध का कोई सत्य रूप नहीं रहा है; वरन् उनका विश्वास है कि पूँजी ऋौर श्रमी में किसी प्रकार का हित-विरोध है ही नहीं। अपने राष्ट्र श्रीर जाति का सर्व श्रेष्ठ प्रभुत्व मानना उन्हें सैनिक बल बढ़ाने तक ले जाता है। फ़ैसिस्ट समभते हैं कि ईश्वर ने उनकी संसार के ब्रान्य निवासियों से ऊँचा बनाया है। मसोलिनी साफ़ शब्दों में कहते हैं कि फैसिज्म न तो निरंतर शान्ति की संभावना में श्रीर न उसके महत्व में विश्वास करता है। केवल युद्ध ही मानुषिक प्रतिभा को ऋपनी उच्चतम स्थान तक लाता है श्रीर उसमें भाग लेने वाले मनुष्यों पर साहस की छाप लगाता है। हिटलर मैन कैम्फ (Mein Kampf) में लिखते हैं कि चिरकालीन युद्धों में मनुष्य-जाति ने महत्व प्राप्त किया है—चिरकालीन शांति में इसका ऋवश्य ही ऋन्त हो जायगा। रस्किन ने श्रिधिक ज़ोरदार शब्दों में लिखा था 🕸 : "यह सामान्य विचार कि

<sup>\*</sup>देखिये, The Crown of the Wild Olive p. 94 यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि रस्किन की युद्ध धारणा वर्तमान युद्ध से भिन्न थी।

सामाजिक जीवन में शांति श्रोर सद्गुण साथ-साथ उन्नतिशील हुये, मुफे पूर्णतः ग्रनुपयुक्त प्रतीत हुआ। केवल शांति श्रौर पाप ही साथ-साथ चलते हैं। हम शांति श्रीर विद्वत्ता, शांति श्रीर प्रचुरता, तथा शांति स्रोर सम्यता के विषय में बातचीत करते हैं, परन्तु मुफे यह मालूम हुस्रा कि ये शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं । शांति स्त्रौर विषय वासना, शांति स्रौर स्वार्थ, शांति स्रौर सदाचार, शांति स्रौर मृत्यु साथ-साथ चलते हैं । संदोप में, समस्त महान जातियों ने शब्दों की सत्यता, विचारों की पौष्टिकता युद्ध में ही सीखी; जो युद्ध में उत्पन्न हुई तथा शांति में विनष्ट हुई, युद्ध के द्वारा सिखाई गईं ऋौर शांति के द्वारा भुलाई गईं। एक शब्द में, उनका जन्म युद्ध में श्रीर अंत शांति में हुआ। " युद्ध जाति की शक्ति की ही परीक्षा नहीं, वह व्यक्तियों की ग्राध्यात्मिक उन्नति का भी श्रमूल्य साधन है। जब मनुष्य युद्ध में जाता है, तो उसे प्राणों का प्रेम त्र्यौर भोग-विलास का मोह छोड़ना पड़ता है। इसी त्याग में जातीय मज़बूती ऋौर सर्वोचता ऋपने को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। मुसोलिनी ने सन् १९३० ई॰ में फैसिस्ट युवकों से कहा था-- ''स्म-रण रक्खो, फैसिज्म तुम्हें ऋादर ऋौर पुरस्कार देने का वचन नहीं देता। वह तुमसे केवल कर्तव्य-पूर्ति श्रीर लड़ना माँगता है।"

फैसिड़म के उपर्युक्त आदर्शवादी विश्लेषण से जात होता है कि फैसिड़म की आश्चर्यजनक सफलता का कारण इसका उत्तम तत्वज्ञान और सिद्धांत नहीं हो सकते, क्योंकि ये आदर्शवादी आधार न तो नवीन ही हैं और न विश्वसनीय ही । इस सफलता का कारण इटली और जर्मनी के पश्चात् की ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक

परिस्थितियाँ ही हैं। यह केवल मनुष्यों के हृदयों को स्पर्श करने का ढंग था, न कि उनके मस्तिष्क को विश्वास दिलाने का; इसी लिये फैसिड़म ग्रीर जातीय समाजवाद अपनी वर्तमान ग्रवस्था को प्राप्त कर सके हैं।

### फैड़िसम की आलोचना

पिछले वर्णन से स्पष्ट है कि फैसिज़्म ग्रात्याचार श्रीर शोषण का एक भयानक साधन है। इसका उद्देश्य है देशी किसानों श्रीर मज़दूरों का शोषण करना, विदेशी किसानों श्रौर मज़दूरों की श्रार्थिक हत्या करना, संसार को युद्ध के भय से सदैव कँपाये रखना श्रीर सहस्रों वर्षों के दीर्घ-काल में उन्नत की गई सभ्यता का सैद्धान्तिक तथा व्यक्तिगत चेत्रों में गला घोट देना। इसके ऋत्याचारों से संसार के सभी विद्वानों को ऋाशंका हो उठी है। फैलिज़्म वर्तमान सभ्यता के चंद्रमा को यसने वाला सबसे भयंकर राहु है। जो व्यक्ति एक हाथ में बम ग्रौर दूसरे हाथ में हिटलर या मुसौलिनी का चित्र लेकर संसार में रक्त की नदियाँ बहाना ईश्वर की त्राज्ञा समर्फे, उन्हें पागल कहना भी उनका त्रादर करना है। श्रीयुत एम० एन० राय ने ऋपनी पुस्तक में बहुत से देशों के विद्वानों का फैसिज़्म के विषय में मत उद्धृत किया है । वे एक श्रमेरिकन समाचार-पत्र का ज़िक करते हैं जो लिखता है कि त्राजकल जर्मनी शरावियों, घातकों, चोरों, जालसाज़ों श्रीर दुराचारियों द्वारा शासित है। ये केवल गालियों के ग्रसम्बद्ध शब्द नहीं हैं। ये नाजी ग्रांदोलन के प्रमुख नेताग्रों के, सामान्य रूप से स्वीकार किये गये, चरित्रों का वर्णन करते हैं। स्वयं हिटलर के विषय में एक महाशय ने लिखा है कि हिटलर का जीवन-चरित्र लेखकों के लिये निराशाजनक है। जीवित राजनीतिक नेता का जीवन-

चरित्र लिखना सर्वदा कठिन होता है। पर जब नेता आधा पागल हो, श्रीर अपने पागल साथियों की सहायता से उच्च पद प्राप्त कर चुका हो, श्रीर उसमें अनेक विरोधात्मक गुण-दोषों का समावेश हो, तब उस जीवन-चरित्र लेखक का कार्य लगाना असम्भव हो जाता है।

संसार के प्रसिद्ध उदार लेखक जॉन गंथर लिखते हैं कि महायुद्ध के पूर्ववर्ती सैनिक संगठन का तथ्यमूलक धर्म जर्मन साम्राज्य में चमक रहा है, श्रीर जाति श्रंधविश्वास में श्रधरहस्यवादो की माँति हूब रही है। यह विश्वास मानवोत्तरों के लिये श्रनवरोध्य सा प्रतीत होती है, जिनके लिये यहूदी, प्रोफ़ेसर, शांतिवादी, समाजवादी, रैडीकल, उदार दल वाले तथा लोकतंत्रवादी नराधम हैं। श्रीयुत डैल ने श्रपनी पुस्तक "Germany Unmasked" में सरकारी पत्रों के प्रमाण द्वारा यह दिखाया है कि फैसिज़म के श्रनुयायियों की निर्दयता द्वारा निरपराधियों के रक्त से योरोप की भूमि रंग दी गयी है। वे लिखते हैं कि फैसिज़म तर्क के विरुद्ध एक श्रांदोलन है, श्रीर हिंसा-भावना तथा वासना के समर्थन के लिये एक पुकार है। इसका परिणाम श्रनिवार्य रूप से निर्दयता श्रीर पागल-पन है।

जर्मनी श्रौर इटली में से बहुत से श्रादरणीय श्रौर पहुँचे हुये विद्वान् इस कारण निकाल दिये गये हैं, क्योंकि उन्होंने श्रपनी विद्या को फैसिएम की वेदी परविलदान नहीं कर दिया। विश्वान तक की उन्निति विषाक्त कर डाली गई है। वहाँ केवल वे ही श्राविष्कार श्रौर सुधार च्लम्य हैं जिससे श्राथिक श्रौर श्रौद्योगिक शक्ति वढ़े श्रौर साम्राज्यवाद के विस्तार में सहायता मिले। इतिहास को श्रपने देश की प्रतिष्ठा दिखाने के लिये मिथ्या रूप दे दिया गया है। एक वेढंगे ऐतिहासिक सत्य के स्थान पर श्रिभिप्रायपूर्ण रहस्यवाद स्थापित कर दिया गया है। सच्चे अनुसंधान और सत्य का प्रचार करनेवाला मृत्यु के घाट उतारा जाता है। हिटलर के शक्तिशाली होने के दो महीने के ग्रंदर ही दो सौ से ऋधिक विद्वान देश से निकाल दिये गये जिनमें जगत-प्रसिद्ध एडवर्ड ग्राइंस्टाइन, प्रोफेसर जौंडेक, रिचर्ड विस्स्टैटर, फ्रिज-दैवर त्र्यौर त्र्योटो मेयरहाँफ इत्यादि भी शामिल हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक खोजों के एकत्र किये हुये फल, सांस्कृतिक तथा कलात्मक सफ-लताएँ जो फैसिज़्म की वर्षर सम्यता के अनुकूल नहीं हैं, जान वृभकर नष्ट कर दी गईं हैं। फैलिज़्म ने स्त्रियों को मकानों के ऋंदर ठूँस दिया है। गांविल्स कहते हैं कि स्त्रियों का काम सुंदर वनना श्रौर वच्चे पैदा करना है। स्त्री रूपी चिड़िया पुरुष को प्रसन्न करने के लिये अपना साज-शृङ्गार करती हैं श्रीर उसके लिये श्रंड देती हैं! इसके बदले में पुरुप उसके खाने-पीने का प्रवंध करता है और शत्रुओं के आक्रमण से रत्ता करता है ! यहूदियों पर किये गये अत्याचार का तो कहना ही व्यर्थ है। इस क्रूरता को तो सभ्य देश का बच्चा-बच्चा तक जानता है। फैसि-ज़म के नेता वस्तुतः श्राधे पागल हैं। गाँविस्स मानव-जाति से घृणा करता है, श्रौर रक्त वहाने में श्रानंद पाता है। हिटलर श्रपने व्यक्तिगत जीवन में विचित्र जीव है। वह वक्ता देते-देते भावनात्मक उन्माद में मौन हो जाता है श्रौर पागल की भाति शून्य दृष्टि से देखने लगता है। जब राष्ट्र का भाग्य ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हो, तो कल्याग की क्या त्राशा की जा सकती है ? ...

फैसिज़म समाज का कलंक है, सभ्यता का शत्रु है स्त्रौर मदांधता की चरम सीमा है। इसका जितनी शीघतापूर्वक स्रंत हो, उतना ही न्य्रच्छा।

### फैसिज़म का काला भविष्य

सीभाग्य से फैसिज़म की स्थिति सुरिच्चत नहीं। यह पूँजीवाद के स्वा-भाविक नाश में बाधक है। इसालिये इसका रूप बहुत कुछ कृत्रिम होता है। इसकी क्रिया में शोघ ही बहुक्ःसी बाधाएँ दीख पड़ने लगती हैं, जिससे इसकी मशीन रुक-रुक कर चलने लगती है ख्रौर एक दिन इसके एकदम वेकार हो जाने के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। असीम धन को त्रावश्यकता फैलिज़्म की असफलता का मुख्य कारण है। फैलि-ज़म देश को यह दिखाने के लिये कि वह देश की अपूर्व उन्नति कर सकता है, पुनर्विधान के बड़े-बड़े कार्य-क्रम निकालता है। ऐसे काम विना रुपये के नहीं हो सकते । इसलिये सरकार गरीबों के संगठनों की सब सम्पत्ति हस्तगत कर लेती है। परन्तु उससे कुछ काम नहीं चलता। ऐसी ग्रवस्था में ग्राधिक धन की श्रावश्यकता होना श्रनिवार्य है। यह रुपया पूँजीपति हो दे सकते हैं। परन्तु फैसिस्ट राष्ट्र उन्हें खुलेश्राम नहीं लूट सकता। उन्हें लूटना इसका उद्देश्य भी नहीं। इसिलये वह उत्पा-दकों को नये-नये आविष्कारों के प्रयोग के लिये मज़बूर करता है, और राष्ट्र की त्राज्ञा के त्रानुसार उनको मिश्रित करता है जिससे वड़े-बड़े राष्ट्र ग्रौर संघों की नींव पड़ती है। इन कार्यों के व्यापारियों का लाभ वढ़ जाता है। राष्ट्र लाभ पर कर लगाता है। जब लाभ ग्राधिक होता है, तय राष्ट्र की उन्नति होती है, कारख़ाने इत्यादि वनाये जाते हैं। इससे

मकानों श्रीर इमारतों के किराये वढ़ जाते हैं। इसको श्रर्थशास्त्र में श्रनु-पार्जित दृद्धि (Unearned increment) कहते हैं। सरकार कर लगाकर श्रनुपार्जित दृद्धि का कुछ भाग ले लेती है। पूँजीपितयों को समिष्टिवाद इत्यादि का लगातार भय दिखाया जाता है जिससे कि वे कर देने में न करें।

परन्तु इतने पर भी काम नहीं चलता। इस समस्या को हल करने के लिये श्रिधनायक धनिकों के एक भाग के विरुद्ध राजनीतिक, धार्मिक या जातीय श्राधार पर प्रचार करता है श्रीर उनका धन लूटकर राष्ट्र के कोष में भर दिया जाता है। इसी कारण हिटलर ने जर्मनी में यहूदी होना महान् दोष बताया है; उनकी सम्पत्ति लूट ली गई है; श्रीर उनको देश से निकाल दिया गया है।

यहाँ पर बहुत सी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। यहूदियों का धन ग्रापरिमित नहीं। इसलिये उनको लूट लेने से फैसिस्ट राष्ट्र की धन की समस्या हल नहीं हो सकती। नवीन ग्राविष्कारों का प्रयोग (Rationalization) तथा सम्मिश्रण (Amalgamation) का मार्ग भी कठिनतात्रों से खाली नहीं। जैसे-जैसे इन चीज़ों का ज़ार बढ़ता जाता है, ग्रीर मशीनें बहुत से मनुष्यों का काम करने लगती हैं, बैसे ही वेकारी बढ़ने लगती है। साथ ही साथ कुछ समय बाद सरकारी कार्यों (Public works) को बढ़ाने के लिये भी कोई ग्रावश्यकता या गुंजायश, नहीं रह जाती। इसलिये उनमें संलग्न मज़दूर भी वेकार हो जाते हैं। ग्राव प्रश्न यह उठेगा कि इन वेकारों को कहाँ से खाना ग्राव। राजकीव में धन होगा नहीं। देश की सम्यत्ति पूँजीपतियों के हाथों में

होगी। वे उन्हें मुक्त में रुपया क्यों देने लगे ? इस समय शोषण चरम सीमा पर पहुँच जायगा। शोषित वर्ग की आँखें खुलेंगी, और वे लोग अपने कल्याण के लिये समाजवाद का आरोपण करने के लिये और इस प्रथा को नष्ट करने के लिये क्रांति करेंगे। पूँजीवाद का यह अंतिम रूप सदा के लिये नष्ट हो जायगा \*।

इसके ग्रातिरिक्त हमारा विश्वास है कि यदि फैसिस्ट राष्ट्र किसी
युद्ध में पराजित हुग्रा तब तो उसका ग्रंत ग्रवश्यंभावी है। युद्ध श्रीर
युद्ध की सफलता फैसिज़्म की राजनीति, सामाजिक, ग्रार्थिक ग्रीर सैद्धानितक सफलता का एक प्रमुख स्तम्भ है। यदि यह स्तम्भ नष्ट हो गयातो फैसिज़्म का महल धूल में मिल जायगा।

श्यार्थिक साहित्य के विशेषज्ञ यहाँ पर यह कह सकते हैं कि राष्ट्र मुद्रा की संख्या वढ़ाकर धन प्राप्त कर सकता है। मुद्रा की संख्या वढ़ाने और घटाने का विषय वहुत गम्भीर है और यहाँ पर अच्छी तरह नहीं सममाया जा सकता। यहाँ केवल इतना कह देना उपयुक्त होगा कि मुद्रा-संचलन (Currency) की समस्या में भी ऐसे विरोधों का अस्तित्व होगा जिससे फैसिज़म का अंत समीप आता जायगा। विस्तारपूर्ण वर्णन के लिये देखिये, John Strachey, op. cit, pp. 267—8.

# सातवाँ भाग भारतवर्ष में समाजवाद

#### अध्याय ३२

# भारतवर्ष को समाजवाद की आवश्यकता

समाजवाद का का सैद्धान्तिक विवेचन करने के पश्चात् अब हम ग्रपने देश की परिस्थित का ग्राध्ययन करेंगे श्रीर यह निश्चय करने की चेष्टा करेंगे कि वास्तव में हमें समाजवाद की आवश्यकता है अथवा नहीं । पिछले ग्रध्यायों के श्राधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी देश में पूँजीपित शोषण कर रहे हैं, तो इसका प्रतिविम्व दृष्यगत मनुष्यों की निर्धनता, वेकारी और दरिद्रता का ही रूप लेगा। इसलिये यदि कोई देश गरीव है, ऋौर वहाँ की सामाजिक प्रणाली पूँजीवादी प्रणाली पर निर्धारित है, तो यह शोषण का संकेतक है और ऐसी अवस्था में यहाँ समाजवाद का स्थापन करना आवश्यक होगा। कोई पाठक यह कह सकता है कि निर्धनता पूँजीवादी प्रणाली का नहीं, वल्कि मनुष्यों के स्रालस स्रोर स्रकर्मण्यता का भी परिणाम हो सकती है; स्रोर यदि ऐसा है तो दरिद्रता की दवा पूँजीवादी का च्रय नहीं बल्कि मनुष्यों की कार्य-चमता का बढ़ाना होगा। यह कथन अच्चरशः सत्य है। परन्तु यदि पूँजीवादी प्रणाली के अंतर्गत मज़दूर क़ाहिल होने के बदले बहुत परि-अमी हैं, श्रीर एड़ी से चोटी तक पसीना बहा कर भी पेट भर भोजन नहीं पाते, तो इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि यह पूँजीवाद की ही करतूत है और इसे नष्ट करने में ही देश का कल्याए है। इसिलये हमें

भारत में समाजवाद की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिये निम्न-लिखित वातें साबित करनी पड़ेंगी—

- (१) भारत में दरिद्रता है।
- . (२) यह शोषण का परिणाम है।
  - (३) यह भारतीयों की अकर्मण्यता का परिणाम नहीं।

# भारतवर्ष की दरिद्रता

हिन्दुस्तान एक गरीब देश है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। एक भारतवासी की ख्रौसत वार्षिक ख्रामदनी बहुत थोड़ी है। इस श्राय के निश्चयातमक श्रांकड़े देना विवादशून्य नहीं। भिन्न-भिन्न श्रर्थ शास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न समय ग्रौर कायदों से ग्रलग-ग्रलग ग्रनुमान लगाये हैं। पहिले पहल १८७० ई० में दादाभाई नौरोजी ने इस दिशा में कार्य किया । उन्होंने १८६७ से १८७० तक के आंकड़ों के आधार पर यह निर्धारित किया कि एक भारतवासी की ऋौसत वार्षिक ऋाय २०) रुपये हैं। उनके अनुसार, यह आय क़ैदियों पर व्यय किये जाने वाले ३४) रुपये प्रति व्यक्ति से भी कम है। वे कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति इतनी कम है कि प्रत्येक देशवासी को एक क़ैदी के खाने-पहिनने के बरावर भी सामान नहीं मिलता; फिर भोग-विलास की वस्तुत्रों, सामा-जिक श्रीर धार्मिक खर्चों, दुःख-सुख के समय के व्यय श्रीर १८ नाल श्रादि के समय के लिये पूर्व प्रवंध होने की बात ही कैसी ! भारतवासियों की दशा इतनी दयनीय है कि वेचारों को जीवन रत्त्व पदार्थ तक मिलना

दुर्लभ हो रहा है। \* : :

दूसरी खोज सन् १८८२ में वेश्वरिंग श्रौर वार्वर (Evelyn Baring श्रौर David Barbour) ने की। उनके हिसाब से एक भारतीय की श्रौसतन श्राय २७) रुपये निकली। इसके पश्चात् सन् १८९८--९ ई० में डिग्बी ने सर्वश्री रमेशचंद्र दत्त के एकत्र किये हुए श्रौकड़ों के श्राधार पर, श्रौसतन श्राय केवल १८ रुपये ६ श्राने ही श्रमान की। पर लार्ड कर्ज़न इस श्रमान से सहमत नहीं हुए श्रौर सन् १६०० ई० में उन्होंने श्रपना ३० रुपये प्रति वर्ष का श्रमान वताया। श्री० डिग्बी ने लार्ड कर्ज़न की श्रालोचना पर विचार किया श्रौर दुवारा श्रमान लगाया। इस बार श्रापने यह श्राय केवल १७ ६० ४ श्राने ही निकाली!

सन् १९१३-१४ में प्रोक्तेसर वाडिया और जोशी ने इस वार्षिक आय को ४४ रु० ५ आ० ६ पा० प्रति व्यक्ति वताया । १९२१-२२ में प्रोक्तेसर शाह और खम्बाटा ने इस संख्या को ६७) रु० प्रति वर्ष निर्धा-रित किया । प्रोक्तेसर फ़िंडले शिरज़ ने १९२१ और १९२२ में इन संख्याओं को १०७) रु० और ११६) रु० तक बढ़ाना आवश्यक समसा। इसके पश्चात् उन्होंने १९२३-२४ ई० से १९३२-३३ ई० तक प्रत्येक वर्ष का अनुमान लगाया। इन वर्षों में औसतन आय गिर गई।

<sup>\*</sup>देखिये दादाभाई नौरोजी, Poverty and Un-British Rule in India. p. 31

दिखिये Wadia & Joshi, The Wealth of India, pp. 79-112 †Shah & Khambatta, The Wealth and Taxable Capacity of India. pp. 199-200

१९३२-३३ में यह केवल ५८) रु प्रति वर्ष ही थी।\*

र ंइन त्र्रानुमानों में बहुत फ़र्क है। इसका कारण यह है कि वार्षिक म्राय श्रांकने के लिये जिन म्रांकड़ों की म्रावश्यकता पड़ती है, वे सब प्राप्य नहीं हैं । श्रतएव श्रनुपस्थित श्रांकड़ों का विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न श्रंदाज़ लगाया है। ऐसी दशा में वार्षिक श्राय के श्रनुमानों में भिन्नता होना स्त्रानिवार्य है। इसके स्रातिरिक्त, इस स्राय के निर्धारित करने में विभिन्न कायदों का प्रयोग किया गया है। इसलिये यह कहना कि इन अनुमानों में से कौन सा ठोक है, आसान नहीं। पर इन अंकों से कम के कम यह तो स्पष्ट है कि हमारे देशवासी बहुत निर्धन हैं। शिरज़ के श्रनुसार हमारी त्र्यौसतन वार्षिक स्त्राय ५८) रु० प्रति वर्ष स्रर्थात् लग-भग ४॥) ६० प्रति मास है। इस श्रौसत को निकालंने के लिये लखपतियों श्रीर करोड़पितयों की भारी श्राय गरीबों की श्राय के साथ जोड़ दी गई है। यदि हम इन धनी पुरुषों की ऋाय को ऋलग रक्लें, तो ग़रीबों की आय और भी कम हो जायगी। इस आमदनी में आदमी क्या ख़ा सकता है, क्या पहिन सकता है श्रीर क्या ब्याह शादी में ब्यय कर सकता है ? इतनी कम आय होने पर भी वह : जिन्दा कैसे है, यही एक बड़ा त्रचम्भा है।

अन्य देशवासियों की वार्षिक आय हमारी आय की अपेक्षा कहीं अधिक है, जैसा कि नीचे कोष्टक से स्पष्ट है :—

<sup>\*</sup>देखिये Findlay Shirras, Poverty and Kindred Economic Problems

| देश                       | वर्षे | त्र्यौसतन वार्षिक<br>त्र्याय (पौंड में)* |  |
|---------------------------|-------|------------------------------------------|--|
| 5.5                       | १९३१  | <u>'</u>                                 |  |
| ब्रिटिश हिंदुस्तान        |       | ৬                                        |  |
| इंगलैंड                   | १९३१  | •                                        |  |
| ग्रास्ट्रे लिया           | १९२४  | 95                                       |  |
| संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका | १९३२  | <sub>ः    </sub>                         |  |
| फ्रांस                    | १९२८  | , ४१                                     |  |
| जैकोस्लोवेकिया            | १९२५  | ३५                                       |  |
| डैनमार्क                  | १९२७  | પૂપ્                                     |  |
| जर्मनी                    | १९२५  | 38                                       |  |
| इटली                      | १९२७  | २४                                       |  |
| मिश्र                     | १९२८  | . २१                                     |  |
| जापान                     | १९२५  | १४                                       |  |
| वलोरिया                   | १९३२  | 9                                        |  |
| रूस                       | १९२५  | १०                                       |  |

वे स्रांकड़े बताते हैं कि हमारा देश ससार के सम्य देशों में सबसे निर्धन स्रोर दिर है। इसके फलस्वरूप हमारे देश वासियों के रहन-सहन का दर्जा भी बहुत नीचा है। एं दयाशंकर दुवे के स्रनुसंधान के स्रनुसार हमारे देश के दो-तिहाई मनुष्य, जितना क़ैदियों को खाना मिलता, उसका दो तिहाई भी खाना नहीं पाते। इसन-सहनके दर्जे की हीनता हमें प्रति दिन के निरीक्षण द्वारा मालूम होती रहती है। देश

<sup>\*</sup>१ पोंड = १३ ह० ५ त्र्याना ४ पाई।

दिखिये त्र्यमरनारायण त्राप्रवाल, "हमारे रहन-सहन का दर्जा", वीणा, त्रागस्त १६३८।

<sup>‡</sup>D. S. Dubey, A Study of Indian Food Problems. Indian Journal of Economics, Nos. VIII & IX

के ग्रिधिकतर मनुष्य किसान हैं। पहले हम इन्हीं की दशा का विचार करेंगे।

किसान वेचारा सूर्य की प्रखर गर्मी में श्रीर जाड़ों के ठिटुरते शीत में, प्रातकाल से संध्या तक, हाड़ पेलता है और पसीने के स्थान पर, रक्त वहाकर ग्रन्न इत्यादि उत्पन्न करता है। परन्तु उसको खाने तक के लाले पड़े रहते हैं। जहाँ फ़सल काटी गई कि महाजन श्रीर ज़मींदार के गुमारते थ्रा धमके। ये लोग ऋण ख्रौर लगान की ख्रदायगी के लिये जल्दी मचाते हैं। इसलिये किसानों को उन्हीं को या अन्य किसी को सस्ते दामों पर कुल चीज़ें वेचनी पड़ती हैं। गरीबी के कारण पिछले लगान जुड़ते रहते हैं त्रौर ऋग् भी बढ़ता रहता है। यद्यपि किसान श्रपना पेट काटकर रुपये देते जाते हैं, पर फिर भी उनका पुराना ऋग वढ़ता ही जाता है क्योंकि व्याज की दर बहुत अधिक होती है। इस प्रकार किसान जमींदार श्रौर महाजन के फंदे से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता ख्रीर अपने वाल-बचों पर अपनी कम आमदनी भी व्यय नहीं कर सकता । वह वस्तुतः दाने-दाने को तरसता रहता है । गाँवों में हज़ारों मनुष्य ऐसे हैं जिनको कई दिनों में केवल एक ही बार भोजन प्राप्त होता है। उनसे ऋधिक संख्या में वे मनुष्य हैं जो दिन में एक बार भी भोजन पाकर अपने को भाग्यशाली समभते हैं। जब खाने की यह दशा है, तो रहने का फिर पूछना ही क्या! अगर बहुत हुआ तो केवल घास, फूस ग्रौर मिट्टी की भोपड़ी भर ही उन्हें रहने को मिलती है। ये भोपड़ियाँ या कच्चे मकान स्वास्थ्य के नियमों का बहुधा उल्लंघन करते हैं। उनमें खिड़कियाँ अक्सर नदारद रहती हैं जिससे घर में अधिरा छाया रहता है

श्रीर कीड़े-मकोड़े वेखटके श्रपना श्राड्डा जमाये रहते हैं। फिर, गाय वैल श्रीर श्रादमी साथ-साथ, एक ही कमरे में, सोते हैं श्रीर एक दूसरे की निकाली हुई साँस लेते रहते हैं, जो कि जानवरों श्रीर मनुष्यों, दोनों के स्वास्थ्य को हानिकारक है। इस दशा के लिये कुछ तो किसान का स्वयं दोप है क्योंकि उसकी श्रादतें गंदी होती हैं, लेकिन उसकी निर्धनता का इसमें ख़ास भाग है। साफ़-सुथरे पक्के मकान विना रुपये के नहीं यन सकते। यदि हम उनके कपड़ों की श्रोर ध्यान दें तो हमें, निर्धनता उनके फटे चिथड़ों से स्वष्ट फाँकती दिखलायी पड़ेगी। वेचारों को ठिठुरते हुए जाड़ों में घास श्रीर पत्ते जला-जलाकर, ताप-ताप कर दिन काटने पड़ते हैं।

इस प्रकार किसान वेचारा गरीय का गरीय बना रहता है। वह सारे संसार को भोजन देता है पर स्वयं भृखों मरता है; सारे देश का तन दें कने को रई पैदा करता और कपड़े बनता है पर स्वयं गर्मी में एक ग्रॅंगोछा लपेट कर और पसीने के रूप में अपने आँस वहा कर, और जाड़ों में खोहर ग्रोहकर ग्रीर मुखे पत्तों की ग्राप्त में अपना शीत और दुख जलाकर, हुक्के के धूम में ठंडी आहें भस्म करकें, ग्रपने मीत के दिन गिनता रहता है। वह देश के जमींदार और मध्य पुरुषों को सुखी बनाता है, पर स्वयं दुख से निस्त रहता है। सारे संसार को हँ साता है ग्रीर स्वयं उनकी हँसी देखकर हँसने का उपक्रम करता है ग्रीर श्रपने सुखे से मुँह की फीकी हँसी में ग्रपना त्रास श्रीर समाज का ग्रन्याय विस्मृत कर देता है। वह जीवन नहीं। मृत्यु भी नही । यह जीवन मृत्यु का विचित्र सम्मिश्रण है, कुछ निराला उपहास है। जिसकी कहता का

त्रानुभव केवल गरीय ही कर सकते हैं।

ग्रव तनिक ग्राधुनिक पूँजीवादी सत्ता के प्रमुख चिह्न, व्यवसायिक शहरों की तरफ़ भी ध्यान दिया जाय श्रोर यहाँ के मज़दूरों के रहन सहन पर भी कुछ विचार किया जाय। विश्व-सत्य एँगिल के नियम के अनु-सार, मज़दूरों की मज़दूरी कम होने के कारण उनको स्नामदनी का एक बहुत बड़ा भाग खाने में ख़र्च हो जाता है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे भोजन पर ख़र्च किये जाने वाला आय का भाग कम होता जाता है। उदाहरणार्थ वम्बई में ३०) रु० मासिक अथवा उससे कम त्राय वाला मज़दूर ६० ५ % त्रामदनी खाने पर व्यय करता है, परन्तु ८०) रु० ग्रौर ६०) रु० की श्राय वाला मनुष्य केवल ५२. ६% ही । संसार के अन्य सभ्य देशों में, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्रौर इंगलैंड में, मज़दूरों की स्रामदनी का इससे बहुत कम भाग खाने पर ख़र्च होता है, श्रीर इस तरह से श्रन्य श्राराम की वस्तुएँ ख़रीदने के लिए काफ़ी गुंजाइश रहती है जैसा कि हमारे यहाँ नहीं होता। फिर, भारतीय मज़दूरों की स्त्राय इतनी कम होती है कि उन्हें पूरे परिसारा में स्वास्थ्यवर्धक श्रीर श्रच्छा भोजन नहीं मिल सकता। पहिनने के कपड़ों में उसे बहुत कि आयतशारी करनी पड़ती है। सबसे बड़ी मुसी-वत तो उसे रहने के मामले में होती है। वे 'चॉल' में रहते हैं, जहाँ कमरों में ख्रादमी, ख्रौरत छीर वच्चे वोरों की भाँति भर दिये जाते हैं। हिन्दुस्तान में प्रति कमरा ४ मज़दूरों का ऋौसत आता है। लंदन जैसे संसार के सबसे घने शहर में भी २ मज़दूर प्रति कमरा का ख्रौसत है। फिर हमारे यहाँ रहने के स्थान इतने गंदे होते हैं कि उनकी गंदगी

पर विश्वास करना भी कठिन प्रतीत होता है। फलस्वरूप वीमारी, शराव-खोरी, वदचाल-चलनी, चोरी इत्यादि का प्रचार होता है। श्रीर श्रंत में हमें श्रस्पतालों, जेलखानों तथा पागलखानों की श्रावश्यकता पड़ती है जहाँ समाज के चरित्रहीन श्रीर विगड़े हुए मनुष्यों को समाज की श्रांखों से दूर छिपा दिया जाता है—उन मनुष्यों को जिनका कि रक्त समाज ने श्रपने लाभ के लिये चूस डाला है श्रीर जिनकी दुर्दशा का उत्तरदायित्व समाज श्रीर राजनीति पर है। मज़दूरों के सिर पर ऋण का एक भारी योभ भी लदा रहता है जिसका व्याज उनकी जान निकाल लेता है। ऋण की व्याज उनकी श्राय का लगभग ३%भाग खा जाती है। इस प्रकार मज़दूरों की दशा भी बहुत दयनीय है।

### भारतवर्ष में शोपण

श्राख़िर यह निर्धनता श्रीर दरिद्रता श्राज हमें क्यों दिखाई दे रही है ? चारों श्रीर वेकारी ही वेकारी क्यों नज़र पड़ती है ? हमारे देशवासी दाने-दाने को क्यों तरस रहे हैं ? कोई भी निष्पच व्यक्ति इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देगा—"क्योंकि हमारा शोषण हो रहा है।"

इस शोपण के जि़म्मेदार दो हैं; एक तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद और दूसरा भारतीय पूँजीवाद । अंग्रेज़ी राज्य के पूर्व हमारा देश धन-धान्य से पूर्ण था और देशवासी सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते और विद्या अध्ययन या ईश्वर-भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे । हमारी आर्थिक उन्नति संसार में विख्यात थी । कृषि की जो तरक्ज़ी थी वह तो थी ही, पर इसके अतिरिक्त, हमारी औद्योगिक उन्नति उच्च शिखर पर पहुँच चुकी थी । इंडियन इंडिस्ट्रियल कमीशन के शब्दों में, जब कि वर्त-

मान श्रीद्योगिक प्रणाली का जन्मदाता, पश्चिमी श्रोरप, जंगली श्रीर श्रसम्य था, उस समय भारतवर्ष श्रपने शासकों के धन श्रौर श्रपने कारी-गरों को ग्रदितीय कुशलता ग्रौर कलात्मक चमता के लिये संसार भर में विख्यात था। उसके बहुत बाद तक, जब योरुपीय व्यापारियों ने इस देश में प्रवेश किया उस समय तक, यहाँ की ख्रौद्योगिक उन्नति संसार के ऋन्य किसी देश से कम नहीं थी। \*कपड़े बनाने का व्यवसाय हमारा प्रारम्भ से ही प्रमुख ग्रौर श्रेष्ट व्यवसाय रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रारम्भ तक हमारे कारीगरों के सुन्दर वस्त्र, ग्रन्य भोग-विलास की वस्तुत्रों के साथ-साथ, दुनियाँ के कोने-कोने में विख्यात थे। इन सब में रुई का कपड़ा बनाना सबसे श्रिधिक महत्वशाली था, श्रीर ढाका की मलमल सबसे ऋधिक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ मानी जाती थी। २० गज़ लम्बी ऋौर एक गज़ चौड़ी मलमल का थान एक ऋँगूठी में होकर निकाला जा सकता था स्त्रौर उसके बनाने में ६ महीने लगते थे।† लोहे का व्यवसाय भी बहुत उन्नत दशा में था। दिल्ली का प्रसिद्ध ढाले हुए लोहे का स्तम्भ एक अचम्मे की चीज़ है। लोगों की समभा में यह नहीं त्राता कि इतना वड़ा श्रीर उत्तम ढलाव उस समय कैसे हो सकता था। इसी बातें अन्य उद्योगों के विषय में भी कही जा सकती हैं। भारतवर्ष के उद्योग-धंधों केवल देश की ही आवश्यकताओं

<sup>\*</sup>देखिये Industrial Commission Report, p. 1

<sup>†</sup>देखिये Gadgil, Industrial Evolution of India in Recent Times.

दिखिये Buchanan, The Development of Capitalistic Enterprize in India.

को नहीं वरन् विदेशियों की ज़रूरत को भी पूरा करते थे । # समस्त संसार में भारतवर्ष के व्यवसायों की घाक थी । सारा संसार यहीं के मज़दूरों का मुँह देखता था ।

ः भारतवर्ध्न की यह उन्नति यूरोप वालों को यहाँ खींच लाई। पहले तो उन्होंने यहाँ की बनाई हुई वस्तुत्रों में व्यापार करना ब्रारम्भ किया क्योंकि उस समय विदेशों में भारतीय माल की वहुत माँग थी श्रीर उसमें व्यापार करना बहुत लाभप्रद था। बाहर से ये लोग सोना लाते . श्रीर उसके बदले में यहाँ से चीज़ें ख़रीद कर अन्य देशों में वेचते। क्योंकि इसको विदेशों से कोई ख़ास चीज श्रिधक तादाद में मँगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी इसलिये यहाँ से सोना-चाँदी बाहर जाने का कोई मौक़ा ही नहीं त्राता था। इस प्रकार भारतवर्ष सोने-चौदी की खान हो गया। हाकिन्छ (Hawkins) ने उस समय लिखा था कि 'भारतवर्ष चाँदी में धनी है क्योंकि समस्त जातियों के व्यापारी यहाँ चाँदी लाते हैं श्रीर उसके बदले में चीज़ें ख़रीद ले जाते हैं; श्रीर यह चाँदी ज़मीन में गाड़ दी जाती है, श्रीर वहाँ से कहीं नहीं जाने पाती ।' टैरी (Terry) ने लिखा था कि 'जैसे कि समस्त नदियाँ सागर में मिलती हैं वैसे ही अनेकों चाँदी की नदियाँ भारतवर्ष में गिरती हैं; और वहाँ पर रुक जाती हैं पर धीरे-धीरे यहाँ के अान्तरिक राजनीतिक भगड़ों से लाभ उठाकर इँगलेंड ने ग्रपना त्राधिपत्य जमाना त्रारम्भ कर दिया ।

<sup>\*</sup>देखिये Ranaede. Essays on Indian Economics, p. 171. †देखिये Moreland, India at the Death of Akbar; D. Pant, Commercial Policy of the Moghuls इत्यादि।

राजनीतिक त्राधिपत्य के वल पर त्रार्थिक त्राधिपत्य स्थापित करना कोई कठिन कार्य नहीं। बस, उन्होंने इँगलेंड कें व्यवसायिक उन्नति की श्रीर भारतीय व्यवसायों के कुचलने की नीति श्रपनाई । श्री रमेशचन्द्र दत्त के कथनानुसार अठारहवीं शताब्दी में भारतवर्ष एक बहुत बड़ा त्रौद्योगिक एवं कृषिक देश था। भारतीय हाथ के करघे एशिया और योरुप के बाजारों की माँग पूरी करते थे। यह अभाग्यवश सत्य है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ऋौर वृद्धिश पार्लियामेंट ने एक स्वार्थपूर्ण व्यापारिक नीति को ऋपनाया और ऋँगरेज़ी राज्य के प्रारम्भिक समय में ऋँगरेज़ी उद्योग-धंधों की उन्नति के लिये भारतीय-उद्योग धंधों को कुचल डाला । ऋद्वारहवीं शताब्दी के ऋंतिम दशांस में और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम दशांस में उन्होंने केवल इसी बात का प्रयास किया कि भारत-वर्ष श्रॅंग्रेज़ी मिलों श्रीर कारख़ानों पर निर्भर हो जाय श्रीर स्वयं उन मिलों श्रीर कारख़ानों के लिये कचा माल पैदा किया करे। इस नीति का उन्होंने ऋपूर्व दढ़ता ऋौर संहारकारी सफलता के साथ ऋनुगमन किया। भारतीय कारीगरों को ईस्ट इंडिया कम्पनी के कारख़ानों में काम करने पर वाध्य किया गया। स्थानीय व्यापारिक (Commercial residents) को जुलाहों पर बहुत आधिपत्य दे दिया गया। इँगलेंड में भारतीय रेशम श्रीर कई के माल पर निषेधक श्रायात-कर लगाये गये। लेकिन श्रॅंग्रेज़ी माल पर भारतवर्ष में कोई त्रायातकर नहीं लगाया गया। अत्रागर इँगलैंड में भारतीय माल को

<sup>\*</sup>R. C. Dutt, Economic History of India under Early British Rule.

श्रायात का निषेध नहीं कर दिया जाता, तो मैनचैस्टर की मिलें श्रारम्भ
में ही रक जातीं; उनके चलने की नौकत ही न श्राती। भाप की शिक
भी उनमें जीवन न डाल पाती। उनको भारतीय उद्योग-धंधों की हत्या
करने के बाद ही जन्म दिया जा सका। इंगलैंड ने श्रपने से श्रेष्ठ प्रतियोगी देश को, न्यायपूर्ण तरीकों से विजय न पा सकने के पश्चात्,
राजनीतिक श्रन्याय के शस्त्र से पराजित कर दिया।

इस अँग्रेज़ी साम्राज्य के शोषण ने घीरे-घीरे ज़ोर पकड़ा। कुछ समय के बाद हमारे सब व्यवसाय समाप्त हो गये। हमारे देश को कृषि प्रधान बना डाला गया। हाथ से काम करने वाले मज़दूरों से उनका व्यवसाय छीन लिया गया और किसानों से उनकी रोटी। हमारी दौलत सब विदेशी अफ़सरों के वेतन और विदेशी सामान के मूल्य के रूप में खींच ली गई। और आज हम लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं और संसार के सामने आँसू बहाते और सब से दरिद्री नज़र आते हैं।

यह तो हुई अँग्रेज़ी पूँजीनितयों की बात । हमारे देश के पूँजीपित श्रीर ज़मींदारों ने भी शोपण करने में कुछ क़सर नहीं रक्खी है। ज़मींदारों के ऊपर आजकल जो दोष आरोपित किये जा रहे हैं उनको दोहराने में कोई लाभ नहीं; उन्हें प्रत्येक व्यक्ति जानता है। कुछ, ज़मीदार अवश्य अच्छे और किसानों के शुभेच्छु हैं, पर अधिकांश का काम केवल यह है कि किसानों से सख़ती के साथ लगान बसूल किया जाय, और उनकी पतीने की गाढ़ो कमाई का शहरों में, मोटर की सैर में, मादक-द्रव्य एवं अन्य भोग-विलास में खचं कर दिया जाय। मुख्यतः यह बात स्थायी बंदोबस्त बाले ज़िलों में अधिक लागू होती है क्योंकि

उन्हें सरकार को स्थायी लगान देना पड़ता है; मगर उन्हें (ग़ैर-मौल्मी) किसानों से मनमाना लगान वस्ल करने में कोई रोक-टोक नहीं। श्री राहुल सांस्कृत्यायन लिखते हैं, 'मैंने बहुत दिनों तक परिश्रम के साथ भारत में प्रचलित पूँजीवाद ऋौर ज़मींदारी की प्रथा का अध्ययन किया है। ख़ासकर अपने प्रांत बिहार में मैंने इस सम्बंध में गम्भीर निरीक्षण भी किया है। ऋत में मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि हम भारतीय जनता के उद्धार के इच्छुक हैं, तो पूँजीवाद की इन प्रथास्रों का हमें श्रंत करना ही होगा। जब तक इनको हम जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक देते, जनता के कष्ट किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकते। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन प्रथा श्रों में श्रव कोई जीवन-शक्ति शेष नहीं रह गई है। अब इन्हें बदलना ही पड़ेगा। उद्योग-धंधों की दृष्टि से अभी देश में यद्यपि कुछ भी नहीं हुत्रा, लेकिन देश शीघ ही ऋपना उद्योगीकरण करेगा। इसलिये यह त्रावश्यक है कि ज़मीदारी प्रथा के साथ ही साथ मिलों से फैल रहे पूँजीवाद का स्रभी से नाश स्त्रारम्भ कर दिया जावे ।'

देशी पूँजीपितयों और ज़मींदारों और ब्रिटिश सरकार के शोषण का पिरिणाम यह हुआ है कि हमारे यहाँ मनुष्यों की आर्थिक दशा की विषम्ता हद दर्जे तक पहुँच गई है। एक ओर अत्यंत अमीर और दूसरी और अत्यंत गरीय, कुछ धनवान और अधिकांश निर्धन, हमारे समाज में सर्वत्र दीख पड़ते हैं। शाह और खम्बाटा ने इस विषय में बहुत शिक्षापद आँकड़े तैयार किये हैं। अ उनके अनुसार हिंदुस्तान की राष्ट्रीय

<sup>\*</sup>Shah & Khambatta, Wealth & Taxable Capacity of India. p. 307.

ग्राय इस प्रकार वटी हुई है:-

'६,००० मनुष्य, जिनकी कि श्रीसतन वार्षिक श्राय १,००,०००) रु० प्रति व्यक्ति है, ६०,००,००,०००) रु० कमाते हैं श्रीर ३०,००० श्रादिमियों का पालन-पोषण करते हैं।

'२,३०,००० मनुष्य, जिनकी कि श्रीसत वार्षिक श्राय..... ६० (१) प्रति व्यक्ति है ११,५०,००० श्रादमियों का पालन-पोषण करते हैं।

'२,७०,००० मनुष्य, जिनकी कि श्रौसतन वार्षिक श्राय५,०००) रु० प्रति व्यक्ति है १,३५,००,००,०००) रु० कमाते हैं श्रौर १३,५०, ००० श्रादमियों का पालन-पाषण करते हैं।

् '२५,००,००० मनुष्य, जिनकी कि श्रीसतन वार्षिक श्राय १,०००) ए० प्रति व्यक्ति है, २,५०,००,००,०००) ए० कमाते हें श्रीर १,२५००, ००० श्रादमियों का पालन-पोषण करते हैं।

'३,५०,००० मनुष्य, जिनकी कि श्रीसतन वार्षिक श्राय २००) रु० है, ७०,००,००,०००) रु० कमाते हैं श्रीर १०,००,००,००० श्रादमियों) का पालन-पोषण कहते हैं।

'शेष मनुष्यों की श्रीसतन वार्षिक श्राय ५०) रु० प्रति व्यक्ति है श्रीर वे कुल ८२५ करोड़ रु० कमाते हैं'

इन आँकड़ों से यह सारांश निकलता है कि देश की तिहाई आमदनी देश के करीव १% आदमी हड़प कर जाते हैं। यदि उनके आश्रितों को भी ध्यान में रक्खा जाय तो यह आय ५% आदमियों को मिलती है। देश की आय का दूसरा एक-तिहाई (३५%) भाग लग-भग एक-तिहाई आदमी (आश्रितों को गणना करके) पाते हैं। शेष एक-तिहाई आम

दनी लगभग ६०% मनुष्यों को मिलती है।

इसिलये यदि हमें गरीबी ऋौर दिरद्रता को दूर करना है, यदि हमें वेकारी ऋौर बेरोज़गारी के जाल से छूटना है, यदि हमें इन सब दोषों के मूल, शोषण, को उखाड़ कर फेंकना है, तो पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद स्थापित करना ही पड़ेगा।

### क्या हम अकर्मण्य हैं ?

श्रव हम इस श्राचीप पर विचार करेंगे कि हमारी ग़रीबी हमारे श्रकम्पय होने का परिणाम है। भारतवासियों का क़ाहिल कहना सत्य का अपमान करना है। यदि रात-दिन खेतों में हाड़ पीसने वाला श्रौर ख़ून वहाने वाला किसान क़ाहिल कहा जा सकता है, यदि १२ घंटे, १४ घंटे काम करने वाला मज़दूर श्रालसी है, तो फिर संसार में परिश्रमी कौन है ! दिरद्री त्र्यालस को नहीं पहिचानते; उनकी तो बस परिश्रम से ही मित्रता होती है। डाक्टर वोएल्कर ने, जिनको १८८६ ई० में भार-तीय कृषि क्रियात्रों को वैज्ञानिक दृष्टि से जाँच करने के लिये भेजा गया था, भारतीय कृषकों के अम श्रौर सावधानी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। भारतीय मज़दूर भी बहुत परिश्रमी होते हैं। विदेशियों ने टाटा कम्पनी त्रादि के मज़दूरों के श्रम श्रीर कार्यच्चमता के विषय में प्रशंसा-पूर्वक शब्दों में लिखा है। यह तो माना जा सकता है कि भारतीय मज़-दूर की कार्यच्मता हीन है \*, पर यह उनके त्रालस का परिणाम नहीं बल्कि उनकी ग़रीबी, उनकी शिचा श्रादि का नतीजा है जिसके लिये

<sup>\*</sup>देखिये त्रमर नारायण त्रायताल, "भारतीय मजदूरों की कार्यक्तमता" 'सरस्वती', जून १६३६

समाज ग्रौर पूँजीपति व जमींदार दोषी है, किसान श्रौर मज़दूर नहीं।

भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के विरुद्ध साधारणतः . कहा जाता है कि समाजवाद का जन्म योरोप में हुत्रा, ऋतएव यह हमारे देश की परिस्थिति के अनुकृत नहीं। पर कुछ विद्वानों का मत है कि समाजवाद का प्राचीन भारत में श्रस्तित्व था । वेदों तक में समाज-वाद की व्याख्या पाई जाती हैं। इस दृष्टि से यह त्र्रालोचना मूल से ही ग़लत है। यदि यह मान भी लिया जाय कि समाजवाद का योरोप में जनम हुआ तो भी इस आलोचना का कोई मूल्य नहीं। इसके जनम-स्थान का ख़याल करना तो पेड़ गिनने के समान है। जिसे अपनी मृख मिटानी है, उसे तो ग्राम खाने से मतलय । समाजवाद शोपण की दवा है। हमारे यहाँ पूँजीवादी ठेकेदार शोपण कर रहे हैं। अतएव हमें समाजवादी श्रीपधि की ज़रूरत है। यह साधारण तर्क है। योरोप में ज़न्म लेने से समाजवाद हमारे लिये त्याज्य नहीं हो जाता। एलोपैथी श्रौर सर्जरी भी तो योरोप में ही उन्नत हुई हैं। फिर फोड़ा होने के समय ऐलोपैथिक डाक्टर से आपरेशन न कराइये और वीमारी की हालत में उसकी दवा मत पीजिये ! श्रिहिंसाबाद का भारत में जन्म हुन्ना है; वस गांधी जी को उसका पाश्चात्य देशों में प्रचार करने की कोई स्त्रावश्य-कता ही नहीं है ! हवाई जहाज, मशीनें, रेल श्रादि का योरोप में श्रावि-ष्कार हुआ है; वस अपनी सब मशीनें, सब रेलगाड़ियाँ समुद्र में डुवा दीजिये ! यह तर्क तो एकदम अज्ञानता और नादानी का है। श्री॰ सम्पूर्णानन्द के शब्दों में, सिद्धांत के सम्बंध में उत्पत्ति-स्थान का प्रश्न उठाना ही मूर्खता है। केवल गुण-दोप पर विचार करना चाहिये।

समाजवाद वर्तमान जगत की त्रापत्तियों को शमन का मार्ग बतलाता है। यदि भारत में भी पाश्चात्य देशों की भाँति लोग इन त्रापत्तियों से व्यथित हैं तो उनको पाश्चात्य देशों की भाँति उपायों से भी काम लेना होगा । भारत में भृमि पर व्यक्तियों का स्वत्व है; बड़े-बड़े कल-कार-खाने खुलते जा रहे हैं; लाखों मज़दूर काम कर रहे हैं; किसानों के लिये लगान देना कठिन हो रहा है; ऋण का बोभ उनकी कमर तोड़े डाल रहा है। मज़दूरों श्रौर मिल मालिकों में श्राये दिन भगड़ा होता है; स्राज यहाँ कारख़ाना बन्द किया जाता है, कल वहाँ हड़ताल होती है। यही वातें पाश्चात्य देशों में भी होती हैं। यदि भारत स्वतंत्र होता तो भारतीय साम्राज्यशाही भी देख पड़ती । फिर जब हमने पश्चिम से इतने रोग मोल लिये हैं तो इनकी ऋौषध से कैसे मुँह मोड़ सकते हैं। \* विदेशी स्रौर देशी पूँजीवादी शोषण से छुटकारा पाने के लिये भारतवर्ष को देशी श्रौर विदेशी पूँजीपतियों से दुहैरी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी श्रौर समाजवाद का स्थापन करना ही होगा।

श्री० सम्पूर्णानन्द, "समाजवाद", पृष्ठ २०=-२७६ ।

#### अध्याय ३३

# कांग्रेस श्रीर समाजवादी दल

इस दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिये भारतवर्ष वर्षों से चेष्टायें कर रहा है। पर हमारी लड़ाई का उद्देश्य अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद से छुटकारा पाना रहा है। देशी पूँजीवाद की त्र्रोर त्र्रभी तक, कुछ गत वर्षों को छोड़कर, हमारे राजनीतिक व सामाजिक नेतात्रों का ध्यान नहीं गया। व्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाली संस्था इण्डियन नेशनल कांग्रेस है। पहिले तो यह सस्था नरम दलवालों का गिरोह मात्र थी, पर श्रम्भोका से लौटने पर गांधीजी ने इसमें एक नवीन जीवन डाली श्रीर इसे श्रहिंसा और सन्याग्रह के श्रमोध शस्त्रों से सुसज्जित करके वर्तमान हड़ रूप प्रदान किया।

सन् १६३४ ई॰ में सुभाशचंद्र बोस ने जगत प्रसिद्ध विद्वान्, रोमन रोलां, के साथ मुलाक़ात में गत चोदह वर्षों में कांग्रेस के कार्य की इन शब्दों में व्याख्या की थी: इन वर्षों में कांग्रेस ने दो सिद्धांतों पर काम किया; एक तो सत्याग्रह या त्राहिसात्मक त्रासहयोग पर त्रीर दूसरे देश के कुल वर्गों, पूँजीपति, मज़दूरों, भूमिपतियों त्रीर किसानों को मिलाकर कार्य करने पर। त्राशा तो यह थी कि देश के श्रंदर यह त्रांदोलन राज्य-यंत्र के सदस्यों को प्रभावित करेगा त्रीर उस यंत्र को निर्जीव बना देगा।

<sup>\*</sup> देखिये Jawaharlal Nehru. Autobiography

देश के बाहर यह आदोलन बृटिश गवमेंट के नैतिक विचारों को जगा-येगा। इस प्रकार बिना हिंसा के और बिना एक बूँद रक्त बहाये स्वतं-त्रता मिल जायगी। परंतु यह उम्मीद भूठी निकली। देश के अंदर आदोलन ने एक अहिंसात्मक क्रांति अवश्य पैदा करदी, परन्तु उच सरकारी कर्मचारियों पर कोई असर न पड़ा और सरकारी शासन साधारण तौर पर चलता रहा। ब्रिटिश जनता भी इस आदोलन से अप्रभावित ही रही। स्वार्थ में न्याय-संशा डूब गई। आदोलन को शिथिल होते देख वह १९३४ में स्थिगत कर दिया गया।

इस श्रमफलता ने कांग्रेसवादियों के हृदय में हलचल पैदा कर दी।
सफलता के नये-नये मार्ग सोचे जाने लगे। कांग्रेस के कुछ सदस्य वैधानिक किया के पच्चाती श्रीर वैधानिक समितियों पर कब्ज़ा करने वाली
पुरानी नीति के समर्थक वन गये। महात्मा गांधी श्रीर उनके साथी,
सत्याग्रह के वन्द होने के बाद, ग्रामों के सामाजिक श्रीर श्रार्थिक उन्नति
की तरफ मुड़े। लेकिन श्रधिक तीव श्रीर गरम विचार वाले एक नई
सिद्धान्त-पद्धित श्रीर कार्य-पद्धित में विश्वास करने लगे श्रीर कांग्रेस
समाजवाद दल का जन्म हुश्रा । यही दत्त श्राजकल भारतवर्ष में समाज
वाद का प्रचार कर रहा है।

सन् १९३४ के आन्दोलन में जेल जाने वाले कांग्रेसियों के जेल-अध्ययन में 'भारतीय समाजवाद' का बीज पड़ा। जेल-यात्रियों ने पूँजी-पति के अत्याचारों का अध्ययन किया; उसके वैज्ञानिक हल, समाज-वाद, का ज्ञान प्राप्त किया और उसमें उन्हें सत्य का प्रकाश दीख

दिखिए Subhash C. Bose. Through Congress Eyes, pp. 143-4.

पड़ा। उन्होंने इस प्रकाश के नीचे जब भारतीय परिस्थित पर विचार किया तो उन्हें प्रतीत हुन्ना कि हमें भी समाजवाद की स्नावश्यकता है। गुरीबों की लड़ाई स्वाधीनता प्राप्त. करने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती। शोपक वर्ग का अंत करने के पश्चात् ही वह समाप्त होती है क्योंकि गुरीबों की गुरीबी दूर करने की दवा शोपण की इति श्री करना है, इसिलये कांग्रेस का युद्ध आधा है: उसका उद्देश्य केवल विदेशी शोपक वर्ग को मार भगाना है, स्वदेशी अत्याचारियों को नष्ट करना नहीं; केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है, विपाक्त समाजिक प्रणाली से विदा लेना नहीं। इसिलये हमें युद्ध के इस उपैचित पहलू को प्रकाश में लाना आवश्यक है। इसिलये स्वाधीनता की प्राप्ति और तत्पश्चात् समाजवाद का संस्थापन, यह उद्देश्य लेकर कांग्रेस समाजवादी दल अवनिर्ता हुन्ना। \* सन् १६३४ के फरवरी मास में कांग्रेस समाजवादी दल

श्याचार्य नरेन्द्रदेव जी लिखते हैं : संग्राम में कांग्रेस-जनों के एक दल में य्यामूल परिवर्तन का विचार उत्पन्न होने में इस दल का जन्म हुआ है। वे लोग संसार के समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि परिचम के लोकतंत्र पर संकट आया है और पार्लिंगमेंटरी संस्थाएँ चारों ओर से चूर-चूर हो रही हैं। उन्होंने यह भी देखा कि फ्रासिस्टवाद का खतरा वढ़ता जा रहा है। प्जीवाद का च्य हो रहा है और वह साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था में पहुँच गया है। उन्होंने स्पष्ट देखा कि संसार के सामने स्वीकार करने के लिये दो ही चीजों हैं, वह या तो फासिस्टवाद को स्वीकार करे या समाजवाद को; और प्जीवाद का भविष्य कुछ नहीं है। उन्होंने देखा कि संसार भारी संकट के वीच में पड़ा हुआ है जिसका अंत नहीं दिखाई देता। उन्होंने देखा कि केवल रूस ऐसा है जो समाजवाद की ओर से ठीस रूप से अग्रसर हुआ है और अन्ध-

स्थापित हुआ श्रौर आचार्य नरेन्द्रदेव जी के समापतित्व में पटना में इस दल का प्रथम अधिवेशन हुआ।

साथ ही साथ मज़दूर सभा ऋौर किसान सभा के रूप में समाजवाद के बीज भारत-मृमि में पड़ गये हैं ऋौर प्रस्फुटित हो रहे हैं। इन सभा श्रों का ऋस्तित्व हमें बताता है कि हमारे देश में ऋकेला स्वाधीनता संग्राम ही नहीं चल रहा है बल्कि शोषण के विरुद्ध एक दूसरा किसान श्रीर मज़द्रों का त्रांदोलन भी चल रहा है, यद्यपि वह स्वाधी-नता त्रांदोलन के समान दृढ़ श्रीर शक्तिशाली नहीं। किसान-सभा ज़मीदारों के शोषण का ऋौर प्रज़दूर-सभा पूँजीपतियों के ऋत्याचारों का विरोध करती है। कांग्रेस इस विरोधी शक्ति की ग्रब तक उपेचा करती चली त्रा रही है। कुछ कांग्रेसवादियों का कथन है कि कांग्रेस के बाहर कोई संगठन नहीं होना चाहिये, क्योंकि इससे कांग्रेस की शक्ति का हास होता है। पर हम इन सभाग्रों को धिक्कार कर या उनकी उपेचा करके ही उन्हें नष्ट नहीं कर सकते । ये दृष्यगत सत्यता हैं: श्रौर क्योंकि उनका स्त्रपात हो चुका है और वे ग्रहश्य नहीं हां रही हैं, इसका स्पष्ट प्रर्थ यह है कि देश को उनकी ऐतिहासिक ऋावश्यकता है। इसलिये हमारा कर्त्तन्य है कि हम उनके सिद्धान्तों पर विचार करें श्रोर देखें कि उनके

कार के वीच में गरीवों, दलितों और कुचले हुए लोगों के लिये एक मात्र वहीं श्राशा हैं; श्राज दिन महान् स्फूर्तिदायक हैं, क्योंकि वह मानव समाज के नये समय का श्रयहत हैं। दूसरे देशों की क्रांतियों के इतिहास पढ़कर वे लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि कांग्रेस का कार्यक्रम श्रामूलतः वदलकर पूर्ण-स्वाधीनता-प्राप्ति वना देनां चाहिये।

दृष्टिकोण में कितना ऋौचित्य है ऋौर उनका कांग्रेस से क्यों ऋौर कैसे सहयोग हो सकता है।\*

इस सहयोग की तत्कालिक आवश्यकता इसलिये और अधिक है कि ये सभाएँ दिन पर दिन कांग्रेस की नीति की स्पष्ट रूप से तीवतर श्रालोचना कर रही हैं, श्रीर उनके पत्तपाती, समाजवादी नेता श्रीर लेखक जोरदार भाषा में अपना दृष्टिकोण उपस्थित कर रहे हैं। वे कांग्रेस को नरम दल श्रीर मध्य-वर्ग की संस्था कहते हैं । उदाहरणार्थ श्री सम्प-र्णानन्द साफ़ साफ़ लिखते कि कांग्रेस में इस समय रुपये वालों का बड़ा ज़ोर है। वे जब चाहते हैं असहयोग आदोलन छिड़ जाता है, जब चाहते हैं तर इक जाता है। उनके कुकमों को जानते हुए भी कांग्रेस उनकी निन्दा नहीं करती । कांग्रेस ग़रीबों से कहती है कि युद्ध में लड़ो, पर उन्हें यह नहीं वताती कि विजय के पश्चात् उन्हें मिलेगा क्या। श्राज को इनको श्रॅंग्रेज श्रौर हिन्दुस्तानी धनिक मिलकर चूसते हैं; कल श्रकेले हिन्दुस्तानी मिलकर चूसेंगे । पर, इस स्वराज्य से वेचारे गरीवों को क्या सुख मिलेगा ? वे उसके लिये क्यों मरें कटें ? समाजवादी स्पष्ट रूप से बतलाते हैं कि स्वराज्य में क्या होगा, मिल-मालिकीं, पूँजीपतियों, ज़मी-दारों श्रौर मज़दूर, किसान ऋादि में क्या सम्बन्ध होगा । वे मज़दूर श्रौर किसानों से कहते हैं कि इस आदर्श प्राप्ति के लिये युद्ध करना पड़ेगा; इसिलये संगठित हो जात्रो स्रौर मज़दूर सभा स्रौर किसान सभा वनास्रो।

<sup>\*</sup>देखिये Subhash C. Bose, Through Congress Eyes

श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी "मेरी कहानी" में लिखा है कि कांग्रेस मध्यवर्ग की संस्था है।

संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है।

इन सभात्रों का कांग्रेस में हृदयंगम होना बहुत त्र्यावश्यकीय है। यह सहयोग कांग्रेस, सभात्रों त्रौर देश के लिये हितकर है। कांग्रेस ने श्रव तक इन साम्राज्यवाद की विरोधी शक्तियों को श्रपनाने की कोशिश नहीं की है। मज़दूर श्रौर किसान वर्गों को राजनीतिक युद्ध के लिये संग-ठन किया जा सकता है श्रीर प्रभावकारी रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है। मज़दूर दल जिस में क्रांति का उद्गम स्थान है ऋौर कृषकवर्ग जिसमें ऋत्याचारों को च्य करने की अपूर्व शक्ति है, उनको अपने में मिलाकर कांग्रेस ग्रपना लक्ष्य शोघतर प्राप्त कर सकती है, ऐसा समाज-वादियों का मत है। इन सभात्रों का भी हित इसी में है कि वे कांग्रेस के ग्राधिपत्य में काम करें। यद्यपि उनका ज़ोर बढ़ता जा रहा है श्रौर कई हड़तालों में उनको ऋाशातीत सफलता मिली है, तथापि राजनी-तिक च्रेत्र में संतीपपद उनकी उन्नति नहीं हुई है। 'कांग्रेस को कोई कितना ही क्यों न कोसे देश में त्राज वही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके सुवि-स्तृत मंच पर से साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन आप चला सकते हैं। श्रीर यही एक मात्र ऐसा केन्द्र है जहाँ से इस संग्राम का संचालन किया जा सकता है। जनवर्ग के संघर्ष के लिये कांग्रेस एक विस्तृत मैदान है। वहाँ जाकर मज़दूर ग्रौर किसान राजनीति की शिद्धा प्राप्त कर सकते ग्रौर श्रपना प्रभाव तथा प्रतिष्ठा वढ़ा सकते हैं।" \*

इसलिये देश का कल्याण इसी में है कि इन संस्थात्रों का कांग्रेस में समन्वेप कर दिया जाय। सुभाष बोस का हरिपुरा का यह कथन कि एक

<sup>\*</sup>याचार्य नरेन्द्रदेव "साम्यवाद का विगुल," पृष्ठ ३१

दिन ऐसा आने वाला है जब कि कांग्रेस को मज़दूर सभाओं और किसान सभोओं से मैत्री करनी पड़ेगी, सच मालूम पड़ता है। इस मैत्री के उपाय और सीमा के विषय में मतभेद अवश्य ही होगा और मैत्री के पूर्व सभाओं के स्वभाव और हढ़ता की भी परीक्षा करनी पड़ेगी। रूस में अक्टूबर की कांति में मज़दूर, किसान और सैनिकों की सभाओं ने अपूर्व कार्य किया। पर इसके विरुद्ध इंगलैंड की ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अभी दल के जातीय कार्यकारिणी समिति पर बहुत थोड़ा प्रभाव डालती है। भारत-वर्प में हमें सोचना पड़ेगा कि यदि इन सभाओं को कांग्रेस में मिला दिया जाय तो उनका कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह हो सकता है कि यदि मज़दूर और किसानों की आर्थिक शिकायतों पर काक्षी ज़ोर न दिया गया तो शायद वे कांग्रेस में सजीव भाग न लें। जो कुछ भी हो, इस मैत्री के होने विषय में दो मत नहीं हो सकते।\*

कांग्रेस के कुछ विद्वानों ने इस सत्यता को महसूस तो अवश्य किया है, पर इसे कोई कियात्मक रूप नहीं दिया गया। कांग्रेस का यह निराशा-जनक रूख देखकर कांग्रेस समाजवादी दल को इस दिशा में कार्य करने के लिये स्थापन किया गया है। समाजवादी दल इन सभात्रों को सुव्यवस्थित यनाकर उनकी शक्ति केंद्रित करना चाहते हैं जिससे कि वह स्वतंत्रता श्रीर शोषण की इतिश्री के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें।

कांग्रेस समाजवादी दल का निम्नलिखित कार्यक्रम है-

- (१) सब श्रधिकार उत्पादक-वर्ग के हाथ में सौंप देना।
- (२) देश के आर्थिक जीवन का सरकार के द्वारा संचालन होना ।

<sup>\*</sup>Subhash C. Bose, Through Congress Eyes, pp. 42-43

- (३) मुख्य-मुख्य उद्योग व्यवसायों का श्रौर श्रंत में उत्पत्ति, वित-रण श्रौर विनिमय के साधनों का राष्ट्रीकरण कर देना।
  - ( ४ ) विदेशी व्यापार पर राष्ट्र का एकाधिकार।
- (५) ज़र्मीदारों और देशी राजाओं को बिना चिति-पूर्ति के अधिकार-च्युत कर देना।
  - (६) किसानों ग्रौर मज़दूरों के ऋगा को श्रस्वीकृत कर देना; श्रौर
  - (७) कार्य के मुताबिक मताधिकार देना ।

कांग्रेस समाजवादी दल का एक बड़ा कल्या एकर लच्च यह है कि यह कांग्रेस के श्रितिरक्त या बाहर की संस्था नहीं, प्रत्युत यह कांग्रेस की ही एक दुकड़ी है। बिना कांग्रेस का सदस्य हुए कोई व्यक्ति कांग्रेस समाजवादी दल का सदस्य नहीं हो सकता। इस दल के सदस्यों ने गत वर्षों में कांग्रेस का साथ दिया है श्रीर कांग्रेस की श्राज्ञा को मानकर जेल-यात्राएँ की हैं। वे लोग श्रव भी श्रपने को कांग्रेस का वैसा ही भक्त बताते हैं श्रीर उसकी मर्यादा श्रीर गौरव की रच्चा करने के लिये तैयार हैं। कांग्रेस यदि फिर युद्ध छेड़े, तो श्रीरों के कंधों से कंधा लगा कर वे काम करने को उद्यत हैं। इसलिये यह दल कांग्रेस से श्रलग नहीं। यह केवल कांग्रेस का वाम-पच्च (left wing) वन कर काम करना चाहता है।\*

समाजवाद का जोर ऋब हमारे देश में बढ़ रहा है। पंडित जवाहर चाल नेहरू, जो समाजवाद में ऋटूट विश्वास रखते हैं, दो बार कांग्रेस के सभापति चुने जा चुके हैं। उन्होंने सभापति के ऋासन से देश को समाज वाद का जो संदेश सुनाया, उसने शोपक वर्ग के हृदय में भय उत्पन्न कर

<sup>\*</sup>देखिये S. C. Bose. Through Congress Eyes, pp. 43-44.

दिया, शोषित वर्ग में उत्साह भर दिया, काँग्रेस में खलवली डाल दी श्रौर देश को चौकन्ना बना दिया। हरिपुरा कांग्रेस में प्रसिद्ध समाजवादी श्री सुभाषचन्द्र वोस ने ही सभापित का श्रासन सुशोभित किया। त्रिपुरी कांग्रेस में उन्होंने गांधीजी के भक्त डा॰ पट्टाभि सीतारमैया, को पराजित किया श्रौर फिर सभापित बने। गांधी जी ने डाक्टर साहब की पराजय को श्रपनी पराजय समसा। गांधीवादियों और समाजवादियों में मतभेद पड़ा। सुभाषचन्द्र ने पद से त्याग-पत्र दे दिया श्रौर 'श्रप्रग्रामी संघ' को स्थापित किया जिसका उद्देश्य वाम-पत्न की समस्त प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करना है। परन्तु श्रिधकांश में समाजवादी 'श्रप्रगामी संघ' को श्रादर की दृष्टि से नहीं देखते।

वर्तमान राजनीतिक समस्या बहुत चिंताजनक है। देश की विराधी शिक्यों छिन्न-भिन्न होती सी दीख पड़ती हैं। शायद कुछ ही कहर कांग्रेस-वादी समाजवादी दल को आदर और संतोष की दृष्टि से देखते हों, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अग्रगामी संघ से घृणा करता है। समाजवादी इस संघ के विषय में एकमत नहीं। कुछ समाजवादी अग्रगामी संघ के समर्थक हैं, पर अधिकतर उसके विरुद्ध हैं। कांग्रेस, कांग्रेस समाजवादी दल और अग्रगामी संघ की त्रिवेणी एक होकर बहे, इसी में देश का कल्याण है, देशवासियों की मुक्ति है और निर्धनों का सुख है। अन्यथा हमारा दीनता की अंधकारमय कृष्ण चित्राटी पर कितनी त्लिकायें और कालिमा पोतेंगी, उसको कितना भीषण और बनायेंगी, इसका कीन अनुमान लगा सकता है? वर्तमान युद्ध ने इन सब मेद-भावों को मिटा दिया है और सब शक्तियाँ एक होकर भारत की स्वतंत्रता के लिये प्रयत्नशील हैं।

#### अध्याय ३४

# गांधीवाद श्रीर समाजवाद

जब कभी कोई विवादग्रस्त विषय हमारे सम्मुख त्राता है, तो हमारी इच्छा यह जानने की होती है कि उस विषय पर हमारे समय के महा-पुरुषों के क्या विचार हैं। ग्रातएव भारतवर्ष में समाजवाद के स्थापन की चर्चा करते समय हम यह जानने के लिये उत्कठित हो जाते हैं कि महात्मा गांधी समाजवाद के विषय में क्या सोचते हैं। लोगों में प्रचिलित धारणा है कि गांधी जी समाजवाद के विरुद्ध हैं। गांधीजी के विचारों को 'गांधीवाद' कहकर पुकारा जाता है ग्रीर उसे समाजवाद की विरोधात्मक विचार प्रणाली के रूप में देखा जाता है। इस विषय को श्रच्छी तरह से समभने के लिये पहले यह जानना श्रावश्यकीय है कि गांधीवाद है क्या !

'गांधीवाद' के नाम से गांधी जी बहुत घरड़ाते हैं। वे कहते हैं कि
'गांधीवाद' ऐसी कोई चीज़ नहीं है। "ग्राम मेरे नाम से इस तरह चिपटे
रहेंगे तो दुनियाँ ग्राप पर हँसेगी। लेकिन एक दूसरा ख़तरा भी है, वह
बड़ा भयंकर है—वह यह कि ग्रापका संघ कहीं एक सम्प्रदाय न वन
जाय। मेरे जिन्दा रहते हुए भी, ग्रव ऐसा हा सकता है, तो मेरे मरने के
वाद क्या होगा? जब कोई मुश्किलाहट सामने ग्रायगी, तो ग्राप कहेंगे—
देखो उसने 'यंग इंडिया' ग्रीर 'हरिजन' में क्या क्या कहा है? ग्राप

अपनी यहस में क्रसम खा-खाकर मेरे लेखों का प्रमाण देंगे। अच्छा तो यह हो कि मेरी हड्डियों के साथ ही मेरे सारे लेख जला दिये जाँय।"

गांधीवाद के विद्यार्थियों के लिये गांधी जी का २९ मार्च १९३६ को े 'हरिजनवंधु' वाला लेख एक ऐतिहासिक चिट्ठा हो गया है। उसमें गांधी जी लिखते हैं कि 'गांधीवाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऋौर न मैं श्रपने पीछे कोई सम्प्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ। मैं किसी नये िखदांत या वाद का जन्मदाता होने का दावा नहीं करना चाहता। मैंने तो केवल जो शाश्वत सत्य है, उसको अपने नित्य के जीवन और प्रति-दिन के पश्नों पर अपने ढंग से प्रयुक्त करने की कोशिश मात्र की है। ,जो राय मैंने क़ायम की है श्रीर जिन निर्णयों पर मैं पहुँचा हूँ वे भी श्रंतिम या श्रकाट्य नहीं हैं। मैं कल ही इन्हें बदल सकता हूँ। मुक्ते संसार को कोई नई चीज़ नहीं सिखानी । सत्य श्रीर श्रिहिंसा उतने ही प्राचीन हैं जितने पुराने पर्वत । मैंने तो केवल यथाशक्य बड़े से बड़े पैमाने पर दोनों —सत्य ग्रौर ग्रहिंसा — के सम्बन्ध में प्रयोग किये हैं। ऐसा करते हुए कई बार मैंने ग़लती भी की है, श्रीर उन ग़लतियों से मैंने सीखा भी है। मतलव, जीवन श्रीर उसके पश्नों द्वारा मुफे सत्य श्रीर श्रहिंसा के श्राचारणगत प्रयोग करने का अवसर मिल गया है। स्वभाव से में सत्यवादी तो था, किंतु ग्रहिंसक न था। सच पूछिये तो सत्य का अनुसरण करने में ही मुफ्ते अहिंसा मिली है ।

"अपर जो कुछ मैंने कहा, उसमें मेरा सारा तत्वज्ञान, यदि मेरे विचारों को इतना वड़ा नाम दिया जा सकता हो, तो समा जाता है। श्राप उसे 'गांधीवाद' न कहिये; क्योंकि उसमें 'वाद' ऐसी कोई वात नहीं है।" गाँधी जी के भक्त भी गांधीवाद से कुछ मतल नहीं समभते। श्रो जैनेन्द्रकुमार की राय में 'गांधीवाद' शब्द मिथ्या है। जहाँ वाद है वहाँ विवाद ग्रवश्य है। वाद का लक्षण है कि प्रतिवाद को विवाद द्वारा खंडित करे ग्रोर इस तरह ग्रपने को प्रचलित करे। गांधी के जीवन में विवाद एकदम नहीं है। इसिलये गांधी को वाद द्वारा ग्रहण करना सफल नहीं होगा। ग्राचार्य कृपलानी कहते हैं कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ ग्रभी ग्रस्तित्व में नहीं ग्राई है। उन्हें 'गांधीवाद' के स्थान पर 'सामाजिक ग्रोर राजनीतिक समस्याग्रों के वारे में गांधी जा का दृष्टि-कोण' या संद्येप में कहें तो 'गांधी जी का मार्ग' ग्रधिक जँचते हैं।

इन महाशयों की राय चाहे जो कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि 'गांधीवाद' शब्द अब एक स्थायी शब्द हो गया है। इस शब्द का उचारण करते समय हमारे सामने गांधी जी की विचार-प्रणाली का चित्र सा खिंच जाता है। जब मैं गांधीवाद पर पढ़ता, सोचता या लिखता हूँ तो मेरा मतलव गांधी जी के सामाजिक, श्रार्थिक श्रीर राज-नीतिक विचारों ऋौर उनके मूलरूपी दार्शनिक सिद्धांतों से होता है। ऋौर मैं कल्पना करता हूँ कि अन्य महानुभावों के विषय में भी शायद यही कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि यदि इसे आप गांधीवाद कहना चाहते हों, तो कहिये; यदि कहने में आपको हिच-किचाहट मालूम पड़े, तो मत कहिये। यह तो श्रपनी श्रपनी राय है; श्रपनी-श्रपनी पसंद है। कोरे वाक्-युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता। इससे हमें कुछ मतलव भी नहीं। यदि हम वास्तविकता (Substance) को समभते हैं, तो उसका कुछ भी नाम रख दें — 'गांधीवाद' या 'गांधी- मार्ग । जब तक लेखक अपनी पसंद के शब्द को अपने निश्चित अर्थ में प्रयोग करता है, तब तक उसके विरुद्ध उँगनी उठाने की कोई गुंजाइश नहीं । वैज्ञानिक अध्ययन का यह तात्विक सिद्धांत है।

तो पहिले हम गाँधीजी की विचार प्रणाली का संक्षित रेखा-चित्र खींच कर यह निश्चित कर लें कि गांधीवाद से हम क्या एमफते हैं या हमारा क्या तालर्य है। गांधीबाद का उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति है। इस उन्नति को पाने के लिये गांधीजी ने सत्य, श्रहिंसा, ईश्वर-विश्वास त्रादि साधन बताये हैं। मनुष्य इन गुर्णों को तभी प्राप्त कर सकता है जब कि वह 'सादा जीवन, उच्च विचार' के सिद्धान्त पर चले। यह तभी सम्भव हो सकता है जब बड़ी-बड़ी मशीनें त्याग दी जांय श्रौर त्रात्म-निर्भर ग्राम स्थापित किये जांय। चरखे का प्रचार, खहर का उपयोग ऋादि गांधीवाद के ऋावश्यकीय श्रंग हैं। एक शब्द में, गांधी जी त्राधुनिक सभ्यता की घड़ी की सुई कुछ शताब्दियाँ पूर्व हटाना चाहते हैं। इस आदर्श जगत के स्थापित करने के लिये गांधी जी ने जो रीति वताई है वह देखने में तो सीधी-सी है, पर वास्तव में है कठिन। यह श्रीर कुछ नहीं, केवल श्रिहिंसात्मक प्रयोगों द्वारां, सद्विचारों का प्रचार करके, मनुष्यों में शांति श्रीर मेल-जोल वढ़ा-कर अपने उद्देश्य को पूरा करना है। गांधीवाद के नकारात्मक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांधीवाद श्रेणी युद्ध में विश्वास नहीं करता; श्रोर न इतिहास की त्रार्थिक व्याख्या, अन्य शब्दों में स्रार्थिक परिस्थिति की निर्धारण-शक्ति, में ही इसको यक्तीन है। यह हिंसा के विरुद्ध श्रीर वर्गों-दय के ख़िलाफ़ है। इस विवेचना के अनुसार हम गांधीवाद का निम्न-

लिखित सिद्धांतों में विश्लेषण कर सकते हैं-

- (१) गांधीवाद को दार्शनिक नींव—सस्य, ग्रहिंसा, ईश्वर-विश्वास त्रादि।
  - (२) 'सादाजीवन, उच विचार' के सिद्धान्त में ऋटल विश्वास।
- (३) त्रात्म-निर्भर ग्रामों का स्थापन, बड़ी-बड़ी मशीनों का वहिष्कार, चर्खा ग्रादि का प्रचार ।
- (४) अहिं वा और सत्याग्राह के साधनों के अतिरिक्त सब रीतियों का वहिष्कार।
  - (५) त्रार्थिक परिस्थिति की निर्धारण-शक्ति में त्रविश्वास ।
  - (६) श्रेणी-युद्ध में ऋविश्वास ।
  - (७) सर्वोदय में श्रटल विश्वास।

हम इन्हीं शीर्षकों के नीचे गांधीवाद की व्याख्या करेंगे, श्रीर साथ ही साथ उससे समाजवाद की निजता भी बताते जायँगे।

## गांधीत्राद की दार्शनिक नींव

गांधीजी का एक मात्र श्रांतिम उद्देश्य है श्राध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम सोपान तक पहुँचना, ईश्वर को प्राप्त करना श्रोर मोद्यामी होना। वे लिखते हैं कि जो बात मुक्ते करनी है, श्राज बीस साल से जिसके लिये में उद्योग कर रहा हूँ, वह तो है श्रात्म-दर्शन, ईश्वर का साद्यात् मोद्य। मेरे जीवन की प्रत्येक किया इसी दृष्टि से होती है। मैं जो कुड़ लिखता हूँ, वह भी सब इसी उद्देश्य से श्रीर राजनीतिक द्वेत्र में मैं जो उतरा, सो भी इसी बात को सामने रख कर।

<sup>\*</sup>यहाँ पर 'समाजवाद' शब्द मुख्यतः उदार या लिवरल समाजवाद के ऋर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भारतीय समाजवाद ने ऋधिकांश में यही रूप लिया है।

इस कथन से महात्मा जी की ईश्वर में श्रंटल विश्वास होना स्पष्ट है। वास्तव में ईश्वर में यक्तीन करना गांधीवाद की अचल शिक्ता है। पर ईश्वर-प्राप्ति के बहुत से मार्गों में से गांधीजी ऐसे किस मार्ग के अव-लम्बी हैं कि जो उन्हें राजनीतिक चेत्र में खींच लाया है शगांधीजी श्रद्धेत-वादी हैं। उनके अनुसार ईश्वर सारे संसार में व्याप्त है। मनुष्य ईश्वर का श्रंश-मात्र है। मनुष्य, संसार त्र्रीर ईश्वर एक सूत्र में वँधे हुए हैं श्रीर श्रभिन्न हैं। इसलिये ईश्वर- प्राप्ति के लिये हमें जंगल श्रीर पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। हमें ईश्वर के अंश. जीव, के दुखों ग्रौर कहों को दूर करना चाहिये; सेवा श्रौर प्रेम से उनकी सहायता करनी चाहिये। यदि कोई असहाय व्यक्ति रोगी है, तो हमें उसकी सेवा-शुश्रुषा करनी चाहिये। यदि कोई अत्याचारी अपने आधीन व्यक्ति पर ग्रत्याचार कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे प्रेम-पूर्वक समभायें श्रीर उसके हृदय में दया के श्रंकुर उगायें जिससे वह ठीक रास्ते पर आ जाय। जीवों की तकली कों को दूर किये बिना मोद्ध प्राप्ति कोई माने नहीं रखती । सब जीवों का कल्याण करना ही धर्म है, सवों को दुख से मुक्त करना ही मुक्ति है। सेवा, प्रेम त्रादि ही ईश्वर-प्राप्ति के ग्रमोघ साधन हैं। इस सिद्धान्त ने गांधी जी को ग्रफ्रीका में सत्याग्रह कराने भेजा श्रीर श्राज भारतवर्ष की स्वाधीनता के युद्ध में संलंग कर रखा है।

एकता गांधीजी की विचार-प्रणाली के कण-कण में व्याप्त तत्व है।
"गांधी के जीवन की समूची विविधता भीतरी संकल्प और विश्वास की
निपट एकता पर क़ायम है। जो चिन्मयतत्व उनके जीवन से व्यक्त होता

है उसमें खंड नहीं हैं। वह सहज श्रीर स्वभाव-रूप है। उसमें प्रतिभा की श्राभा नहीं है, क्योंकि प्रतिभा द्वंद्रज होती है। उस निर्गुण श्रद्धेत तत्व के प्रकाश में देख सकें तो उस जीवन का विस्मयकारी वैचित्र्य दिन की धृप जैसा धुला श्रीर साफ हो जायगा। श्रन्यथा गांधी एक पहेली है जो कभी खुल नहीं सकती। कुंजी उसकी एक श्रीर एक ही है। वहां दो-पन नहीं हैं। वहां सब दो एक है। 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'। समूचे श्रीर बहुतेरे मतवादों के बीच में रहकर सबको मानकर किन्तु किसी में न फँस कर गांधी ने सत्य की शरण को गह लिया। सत्य ही ईश्वर श्रीर ईश्वर ही सत्य, इसके श्रितिरक्त उनके निकट ईश्वर की भी कोई श्रीर भाषा नहीं है, न सत्य की ही कोई श्रीर परिभाषा है । ''

वास्तव में सत्य ऐक्य का दूसरा नाम है। यह रूप दुनिया के कण-कण में समाया हुआ है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, एक ही सत्य का स्रांश है। सब मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ आत्मीयता के सूत्र में बँधे हुये हैं। इसिलिये आस्तिक कहता है कि "जो है ईश्वर का है, ईश्वर-कृत है। मैं उसका, किसी का, नाश नहीं चाह सकता। किसी की बुराई नहीं चाह सकता। किसी को भूठा नहीं कह सकता। घमण्ड नहीं कर सकता।" वह देखभाव, लड़ाई-भगड़े आदि का लोप करके सहयोग, सहिष्णुता और प्रेम का सहारा लेता है। अन्य शब्दों में सत्य के पुजारी को अहिंसा नामक तत्व प्राप्त होता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय के शब्दों में, सत्य श्रीर श्रहिंसा गाँधीवाद के ध्रुव सत्य हैं। यही गाँधीवाद के पथ-दर्शक सिद्धान्त हैं जिनको मिला-

<sup>ः</sup>जैनेन्द्रकुमार, "गांधीवादः समाजवाद", पृष्ठ १५१।

कर गाँधी जी ने एक सुन्दर श्रीर तेजस्वी नाम दे दिया है सत्याग्रह। वैसे यह नाम साधन या वृत्तिस्चक मालूम होता है परंतु इसका श्रर्थ है—सत्य की शोध के लिये सत्य का श्राग्रह। श्रिहिंसा इसमें, दूध में सफ़ेदी की तरह, मिली या छित्री हुई है; क्योंकि सब श्रपने-श्रपने सत्य का श्राग्रह तभी श्रच्छी तरह रख सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति सहनशील बनकर रहें श्रीर इसी का नाम श्रिहंसा है।

इस प्रसंग के छोड़ने के पहले, गाँधी जी के ईश्वर-विश्वास पर दो शब्द श्रौर लिखना श्रावश्यकीय है। गाँधी जी ईश्वर में इतना विश्वास करते हैं त्र्यौर ईश्वर का उन्हें ऐसा साज्ञात्कार हो गया है कि उन्हें कार्य करने की देवी प्रेरणाएँ हुआ करती हैं और वे उन्हीं प्रेरणात्रों के ग्रानुसार कार्य करते हैं। बाद को वे दूसरों को संतुष्ट करने के लिये कारण ढूँढ़ने की चेष्टा करते हैं। अ उनकी वातों में कहीं कहीं बहुत विरोधाभास दीख पड़ता है। इस विरोधाभास की ग्रंथि को उनके बड़े-बड़े भक्त तक नहीं सुलभा पाते। जैनेन्द्र कुमार, जिनके लेख में से मैं अभी उद्भृत कर चुका हूँ श्रीर कुछ श्रीर उद्भृत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता, लिखते हैं कि ''यह घाषपन, यह कार्य-कौशल, अनायास ही यदि उन्हें भिद्ध हां पाया है तो इसी कारण कि उन्होंने श्रपने जीवन के समूचे ज़ोर से एक ख्रोर, अकेते लक्ष्य को लिया है। ख्रौर वह लक्ष्य क्योंकि एक दम निर्मुख, निराकार, अज्ञेय और अनंत है, इससे वह किसी को वाँध नहीं सकता, खोलता ही है। उस ग्रादर्श के प्रति उनका समर्पण सर्वांगीण है। इसलिये सहज भाव से उनका व्यवहार भी आदर्श से

<sup>\*</sup>देखिये जवाहरलाल नेहरू, "मेरी कहानी"

उज्जवल श्रीर ग्रंथहीन हो गया है। उसमें दुविधा ही नहीं है। दुनिया में चलना भी मानों उनके लिये श्रध्यात्म का ध्यान है। नर की सेवा नारायण की पूजा है। कर्म सुकीशल ही यग है। ईश्वर श्रीर संसार में विरोध, यहां तक कि दित्व, ही नहीं रह गया है। सृष्टि सृष्टामय है श्रीर विष्ठा को भी सोना बनाया जा सकता है। यों कहिये कि सृष्टि में सृष्टा, नर में नारायण, पदार्थ मात्र में सत्य देखने की उनकी साधना में से ही उनकी राजनीति, उनकी समाजनीति ने वह रुख लिया जो कि लिया। राजनीति श्राध्यात्मिकता से श्रनुप्राणित हुई, स्थूल कर्म में सत्यज्ञान की प्रतिष्ठा हुई श्रीर घोर घमासान में प्रेम श्रीर शांति के श्रानंद को श्रज्ञुएण रखना बताया गया।"

श्रव हम यह देखें कि समाजवाद का इन विषयों पर क्या मत है। क्या समाजवाद भी ईश्वर में यक्षीन करता है श्रीर ईश्वरीय प्रेरणा के श्रनुसार कार्य करता है ? क्या यह भी सत्य श्रीर श्रिहंसा को श्रादर की दृष्टि से देखता है ? क्या यह भी श्राध्यात्मिक उन्नति श्रीर श्राध्यात्मिक श्रादर्श को प्राप्त करने का उद्योग करता है ? इस पुस्तक में इन विषयों पर यत्र-तत्र प्रकाश डाला ही जा चुका है। पर लोगों में ग़लतफहमी फैली हुई है कि समाजवाद धर्म, ईश्वरवाद श्रीर श्राध्यात्मिक उन्नति का तिरस्कार करता है। इसिलये हम इस विषय का यहां श्रिधक स्पष्ट विवेचन कर देना ज़रूरी समभते हैं।

इन भ्रांतियों को चलाने वाले मनुष्य शायद रूस की दशा को देखकर यह कहने लगते हैं कि समाजवाद धर्म ग्रौर ईश्वर की सत्ता

<sup>\*</sup> देखिये Maurice Hindus, Humanity Uprooted.

उठाना चाहती है। रूस में सचम्च धर्म की धाँधलेवाजी समाप्त कर दी गई है। इसका कारण यह है कि ज़ारशाही के समय धार्मिक पुजारी श्रीर धार्मिक संस्थाएँ ज़ार से रुपया पाती थीं। इसलिये ये ज़ार की पत्त-पाती थीं ग्रौर उनके ग्रनुकृत दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार करती रहती थीं। इस प्रकार वे ऋत्याचार की साधन या ऋत्याचार पर पर्दा डालने वाली वन गई थीं। इसलिये इन विपैली संस्थात्रों का श्रंत करना ज़रूरी समभा गया । रूस में ईश्वर पर से भी विश्वास उठ गया है । इसके दो कारण मालूम पड़ते हैं। एक तो यह कि ईएवर की दृश्यगत संस्था के ख़ात्मे के साथ साथ ईश्वर में विश्वास होना घाघपन समभा जाने लगा। दूसरे, ऋार्थिक परिस्थितियों की निर्धारण शक्ति में ऋट्ट विश्वास ने भी ईश्वरवाद की जड़ खोखली कर दी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि रूस में दया, वात्सल्य, सत्य, श्रस्तेय, त्याग श्रादि गुर्णो का वहि-प्कार कर दिया गया है। रूसवासी इन गुणों पर बहुत ज़ोर देते हैं श्रौर वे इनकी महत्ता को ग्राच्छी तरह समऋते हैं। वास्तव में व्यावहारिक ग्राध्यात्मिक नियमां की सत्ता वहां पूँजीवादी देशों की ग्रपेचा ग्रधिक दृढ़ हैं। ग्रौर धर्म की यही ग्रसलियत (Substance) भी है। यदि धर्म में से श्राध्यात्मिक पहलू निकाल दिया जाय, तो यह निष्प्राण हो जायगा । इसलिये रूख में धर्म कहीं जाने वाली वस्तु की ग्रस्तियत में विश्वास किया जाता ई पर उसे 'धर्म' नहीं कहा जाता। उन्होंने धर्म के ''ठेकेदारों'' की इति श्री कर दी है, ईश्वर में ग्रविश्वास भी श्रवश्य प्रकट किया है, पर धर्म की वास्तविकता वहाँ अब भी मौजूद है।

💚 यह तो ख़ैर रूस की बात हुई । साधारण तौर पर, ईश्वर-विश्वास

त्रीर धर्म का समाजवाद से कोई स्पष्ट-संबंध नहीं। त्राप ईश्वर में विश्वास की जिये या न की जिये, त्राप धर्म को मानिये न मानिये, समाजवाद का इससे क्या वनता विगड़ता है? पर यदि त्राप् ईश्वरवाद के त्रावरण में भाग्यवाद का प्रचार करके त्राधिक यंत्र को शिथिल बनायेंगे या प्रगतिशाल शक्तियों को रोकेंगे त्रीर धर्म के परदे में पूँ जीवाद का प्रचार करेंगे, तो समाजवाद त्रवश्य त्रापकी हरकतों को रोकेगा। यह त्रासल परिस्थित है। इसलिये यदि रूस में ममाजवाद ने एक प्रकार की वातें ग्रहण की हैं, तो यह ज़रूरी नहीं कि हमारे यहां भी ऐसा ही ग्रवश्य किया जाय।

श्रव मैं एक श्रौर तात्विक भ्रांति पर श्राता हूँ । श्रसमाजवादी कहते हैं कि समाजवाद की भौतिकवाद से ऋौर गांधीवाद की ऋाध्यात्मवाद से पहिचान करनी चाहिये। पर ऐसा कहना समाजवाद से त्रानिभिज्ञता प्रकट करना है। समाजवाद का भी ऋंतिम उद्देश्य मनुष्यों को ऋाध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा पर ले जाना है। पर दोनों वादों के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। गांधीवाद का विश्वास है कि सत्य ख्रौर ख्रहिंसा के सहारे. त्रात्म-निर्भर गाँवों को स्थापित करके, बड़ी मशीनों इत्यादि की इतिश्री करके, शोपकों के हृदय में दया श्रीर दान का भाव भर के, दरिद्रता की दूर करना चाहिये । इनमें से प्रत्येक उपाय स्त्राध्यात्मवाद की वृद्धि करता है। इस प्रकार गांधीवाद का मार्ग मुख्यतः त्र्राध्यात्मिक है। पर समाज-वादियों का विश्वास है कि मनुष्य श्रीर उसके विचार समय की श्राधिक त्र्यवस्था में पलते हैं; त्र्रौर त्रार्थिक अवस्था में परिवर्तन करके ही त्र्याध्या-त्मिक उन्नति हो सकती है । ''सांसारिक कल्याण ग्रर्थात् न्यूनतम परिश्रम

से सब ग्रावश्यकतात्रों के पूरा हो सकने की ग्रवस्था ही से मानव को बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का अवसर मिल सकता है। दूसरे / शब्दों में सांस्कृतिक सिद्धियों के लिये किसी निश्चित न्यूनतम अवकाश ्की त्रावश्यकता है। समाजवाद तो मानव के लिये वे त्रवस्थाएँ पैदा करना चाहता है जिनमें उसको दिन-रात अपनी शारीरिक ग्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए न जुटा रहना पड़े; जिनमें उचतर बातों के लिए भी सुविधा श्रौर समय मिल सके। मानव ने ऐसे यंत्र बनाए हैं जिसकी सहायता से यह उद्देश्य पूरा किया जा सकता है।" वर्तमान काल में श्रंधकार छाया हुआ है। इसमें से समाज को समाजवाद के प्रकाश में ' लाइये । "शक्ति के अनुसार कार्य, और कार्य के अनुसार पुरुकार" के नियम के स्रनुसार कार्य कीजिये। यह मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम सोपान है। जब स्राप इस स्रादर्श को पूरा कर लें, तब स्रपना वितरण-सिद्धांत वदल दीजिये त्रीर "शक्ति के अनुसार कार्य ग्रीर त्रावश्यकता के अनुसार पुरष्कार" वाला नुस्त्रा काम में लाइये। इसे समष्टिवाद कहते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति का दूसरा सोपान होगा । इसके पश्चात् समाज की आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे इतनी बढ़ जायगी, कि वह श्रपने श्राप ही संम-वितरण के सिद्धांत का श्रनुकरण करने लगेगा । सव मनुष्य स्वयं ही अच्छे और न्यायपूर्ण आचरण करने लगेंगे और उन पर क़ानून या शासन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। सरकार "मुरम कर मड़ जायगी" । यह अराजकतावाद का समय होगा । इसके पश्चात् रहस्यवाद का प्रसार होगा ऋौर मनुष्य 'ईश्वर' का रूप हो जायगा।

दोनों वादों का एक ही उद्देश्य है--श्राध्यात्मिक उन्नति । पर दोनों

के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। गांधीवाद का मार्ग पूर्णतया ग्राध्यात्मिक है श्रीर उसमें श्रार्थिक तत्व पराजित दशा में रहते हैं। समाजवाद का मार्ग ग्रार्थिक है जिसके साथ-साथ ग्राध्यात्मिक उन्नति भी चलती है। गांधी- वाद श्रार्थिक उन्नति ग्राध्यात्मिक उन्नति के लिये हानिकारक समभता है; समाजवाद, सहायक ग्रीर ग्रावश्यक।

## "सादा जीवन, उच्च विचार"

श्राध्यात्मिक उन्नित को प्राप्त करने के लिये, गांधी जी कहते हैं कि मनुष्यों को सादगी से रहना चाहिये जिससे उनकी श्रावश्यकताएँ कम हों श्रीर उन्हें पूरा करने के बाद उन्हें काफ़ी फ़ुरसत मिले। इस खाली समय में उन्हें उच्च विचार सोचने चाहिये श्रीर श्रच्छी-श्रच्छी पुस्तकों का श्रध्ययन करना चाहिये जिसके कि उनकी श्राध्यात्मिक उन्नित हो। मोटरकार, सिनेमा, श्रच्छे-श्रच्छे वस्त्र, इत्यादि वस्तुएँ सब व्यर्थ हैं। यह श्राध्यात्मिक उन्नित के मार्ग में बाधा डालती हैं, उन्हें सुगम नहीं बनातीं। इनका उपयोग करना बंद कर देना चाहिये।

समाजवादी कहते हैं कि गांधीवाद हमें उन्नित पथ पर उल्टा लौटा कर, भूतकाल की ब्रादर्श स्थित में बैठा देना चाहता है। ब्राधुनिक सम्यता ब्रावश्यकतात्रों की वृद्धि का ही परिणाम है। कहावत है कि ब्रावश्यकता ब्राविष्कार की जननी है। जैसे ही जैसे मनुष्य की ब्राव-श्यकताएँ बढ़ी ब्रोर बढ़ती जाती हैं, वैसे ही वैसे उसने नये नये ब्रावि-ष्कार किये ब्रोर कर रहा है। तार, वेतार का तार, वायुयान, रेल, रेडियो ब्रादि सभी ब्रावश्यकतात्रों की वृद्धि के ही परिणाम हैं। यदि ब्रावश्यकतात्रों में कमी कर दी जाय, तो हमारा समाज फिर पुरानी सम्यता

में लौट जायगा। लेकिन क्या ऐसा करना ऋभीष्ट होगा ? क्या प्राचीन काल के अर्द-सम्य मनुष्यों का आध्यात्मिक उन्नति वर्तमान काल की आध्या-। तिमक उन्नति से अधिक थी ? श्रौर क्या उस सम्यता को श्रपनाने से हमारी र श्राध्यात्मिक तरक्क़ी होगी ? इन प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' में नहीं दिया जा सकता। इतिहास इस बात की साक्षी नहीं देता। यह कहना कि आज कल के विद्वान्, वैज्ञानिक ग्रौर दार्शनिक, प्राचीन सादे जीवन वाले जंगितयों से ऊँचे विचार नहीं रखते थे, सत्य की उपेक्षा करना है। कुछ लोग इस कथन पर आपत्ति करेंगे । वे कहेंगे कि हमारे यहाँ वैदिक काल में, राम-राज्य में, ऋषि लोग सादै जीवन से ही ग्राध्यात्मिक उन्नति करते थे। पर यदि वे तस्वीर के दूसरे पहलू को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि उस समय वैज्ञानिक और भौतिक उन्नति ऊँचे दर्ज़े को पहुँच चुकी थी। वायुयान और नवीन प्रकार के अस्त्र-रास्त्र वनते थे। वास्तव में भौतिक श्रीर श्राध्यातिमक उन्नति एक दूसरे के विरोधी नहीं प्रेंत्युत साथी हैं। स्व-गींय सर साहंव जी महाराज का कहना था कि एक मनुष्य का आध्या-रिमक उन्नति तन तक नहीं हो सकती जन तक कि उसको ख़ून आराम से रहने का और सोचने और समभने का मौक़ा न मिले। वे कहते थे कि मनुष्य जितनी ही ऊँची जगह (position) पर प्रहुँचता है उसे उतनी ही श्रिधिक शारीरिक ग्राराम की ज़रूरत होती है । इसके श्रतिरिक्त श्री० एम० एन० राय के कथनानुसार सादगी के सिद्धान्त में एक तर्क-विभ्रम (fallacy) है। यदि यह मान भी लिया जाय कि सादा जीवन त्रादर्श जीवन है, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि घोती-कुर्ता पहिननेवाला व्यक्ति कोटपतलून पहिननेवाले व्यक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि फिर तो लंगोट

ही के पहिननेवाला व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ होगा और जंगल में नंगा भूमनेवाला जंगली सब से अधिक सम्य कहलायेगा! सादगी का निश्चित हण्यगत (Objective) वस्तुओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता। आप यह नहीं कह सकते कि सादगी कहां से आरम्भ और कहां समाप्त होती है। यदि सादगी को ही उन्नित की कसौटी मान लिया जाय तो हमें सर्व- श्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति उन पूर्वजों में मिलेगा जो पेड़ों पर रहते थे। श्री० राय कहते हैं कि गांधी जी को शायद अपनी बातों पर विचार करने का अवस्त ही नहीं मिला, इसलिये वह उनका तर्कयुक्त परिणाम नहीं समभ सके हैं।

समाजवाद कहता है कि भौतिक उन्नित श्रौर श्रध्यात्मिक उन्नित का चोली-दामन का साथ है। वह सादगी श्रौर दिद्रता में कोई श्रंतर नहीं समभता। समाजवादी एक ऐसी परिस्थित क़ायम करना चाहता है जिसमें मनुष्य की श्रधिकतम श्रावश्यकताएँ पूरी हो सकें। मगर साथ ही साथ उन्नित के उपायों की इतनी तरक्क़ी कर ली जाय कि दिन में सिर्फ ३ या ४ घंटे काम करने की ज़रूरत पड़े श्रौर मनुष्यों को श्राध्यात्मिक उन्नित के लिये पर्याप्त समय मिल सके।

## गांधीवाद का आदर्श समाज

गांधीवाद जिस श्रादर्श समाज की कलाना करता है वह उपरोक्त दार्श-निक सिद्धान्त की नींव पर स्थिति है। गांधीवादी समाज में उत्पत्ति श्रौर समाज का केंदीकरण नहीं रहेगा। समाज छोटे-छोटे ग्रामों में वितरित हो जायगा श्रौर प्रत्येक गाँव श्रात्म-निर्भर होने की चेष्टा करेगा, श्रर्थात् वहाँ के निवासी जो पैदा करेंगे, उसी का उपभोग करेंगे श्रौर जो उपभोग करना चाहेंगे, वह स्वयं पैदा करेंगे। उनकी आर्थिक प्रणाली में आयात या निर्यात को कोई स्थान नहीं मिलेगा। गांधीवाद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, और शायद स्थानीय अमिन्याग के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता; या यूँ कहिये कि उसे जरूरी नहीं सममता, क्योंकि अमिन्याग उत्पत्ति को वृद्धि करने का साधन मात्र है। पर गांधीवाद इस शक्ति की वृद्धि को निर्थक सममता है क्योंकि वह आवश्यकताओं को न्यूनतम करने का पच्चाती है। वह प्राचीन परिपाटी को पुनर्जीवित करना चाहता है और यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को या कुटुम्य को पहिले की भौति अपनी ज़रूरत के सब साधन स्वयं उत्पन्न करने चाहिये और शेष समय आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिये।

इन ग्रात्म-निर्भर गांवां में मशीनें इत्यादि नहीं रहेंगी। मशीनें वगेर: तो ग्रांधक माल पैदा करने के लिये काम में लाई जाती हैं जिसकी गांधीवाद में कोई ग्रावश्यकता नहीं। मशीनों के स्थान पर चरखे ऐसी सीधीसारी चीज़ों का उपयोग किया जायगा। गांधीजी की यंत्र-विरोधता प्रसिद्ध है। वे खर्चाले ग्रीर वड़े पैमाने पर माल पैदा करने वाले यंत्रों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वे ग्रादमियों के स्थान पर काम करने लगते हैं ग्रीर इसलिये उन्हें वेकार बना देते हैं। उन्हीं को नहीं, बहुत से पशु भी साथ-साथ वेकार हो जाते हैं। मोटरकार ने घोड़े ग्रीर वैलों को ग्रीर भाप की हल ने वैलों को वेकार कर दिया है। वेकारी के ग्रातिरक्त, मशीनों के ग्रागमन के ही कारण पूँजीवाद का जन्म हुग्रा ग्रीर शोपण ग्रीर वर्ग-संघर्ष का श्रीग्रोश हुग्रा। मशीनों ने ही गांधीजी के ग्रादर्श, गाँवों, को उजाड़ कर शहर बसाये हैं जो ग्राध्यात्मिक ग्रीर

श्रार्थिक दीनता, बदचलनी श्रीर दिरद्रता के केन्द्र हैं। मशीनों ने ही जीवन की सादगी को नष्ट कर दिया है। इसिलये मशीनों से बिदा लेना ही उचित है। 'इसके श्रलावा यह बात तो हुई कि मनुष्य शारीरिक श्रम करे तो उससे उसकी कला कुशलता बढ़ती है, बौद्धिक विकास विशेष होता है श्रीर काम में उसे श्रानन्द श्रीर सन्तोष श्रिधक मिलता है। इसिलये सीमित दोत्रों में यंत्रों का स्वीकार करके गांधी का मुकाव तो छोटे छोटे ग्रह-उद्योगों श्रीर श्राम-उद्योगों की श्रोर ही है। विशान श्रीर यंत्र-विद्या में श्राज जो प्रगति हुई है उसका श्रपने ग्रह-उद्योगों तथा ग्राम-उद्योगों के साधनों का संशोधन करने में जितना उपयोग किया जा सके उतना तो करना ही चाहिये। '\*

स्पष्टतया गांधीवाद जीवन के आर्थिक रूप को, पेट के सवाल को, सरल बनाना चाहता है। वह कहता है कि अधिकतर वर्तमान कठिना-इयाँ आर्थिक-यंत्र की गहनता (Complexity) का परिणाम हैं। इसिलिये हमें इसे सुगम बनाना चाहिये। इस सुगमता के फलस्वरूप हमारी इच्छाओं की पूर्ति थोड़ो ही सीमा तक होगी, पर यह भय का विषय नहीं क्योंकि इच्छाओं को कम करना गांधीवाद का एक प्रमुख अंग है।

समाजवादी कहते हैं कि गांधीजी ने सिक्के का एक ही मुँह देखा है, दूसरा नहीं । उन्होंने मशीनों के अवगुणों को देखा है, पर उनके गुणों पर और उनके अवगुणों को दूर करने वाले साधनों पर दृष्टिपात नहीं किया । अर्थशास्त्र कां प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि मशीनों द्वारा

श्त्री नरहर परीख, 'समाजवाद ख्रौर सर्वीदय ।'

वेकारी फैलने वाला विचार भ्रांति है। मशीन प्रयोग करने में, पहिले-पहल तो वेकारी अवश्य फैलेगी, पर समय की प्रगति के साथ, मशीन उत्पादन-व्यय को कम कर देगी, जिससे पर्ण्यों की क़ीमत कम हो जायगी। परिणाम यह होगा कि वस्तुओं की माँग वढ़ जायगी और अधिक उत्पत्ति की ज़रूरत होगी। इसिलेथे मज़दूर लोगों की भी माँग बढ़ेगी। फिर, चीज़ों की उत्पत्ति बढ़ने के कारण मशीनों की माँग भी बढ़ेगी और उन्हें बनाने के लिये बहुत से मज़दूर काम में लगा दिये जायँगे। इस प्रकार सब मज़दूर काम में लग जायँगे। वस्तुतः मशीन और मज़दूरों में स्पर्धा नहीं बलिक सहकारिता है। स्दोनों एक दूसरे को काम देते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। मशीनों को 'वेकारी की जननी' बताने वाला विचार तो अब एक उकराया हुआ सत्य है जिसमें कोई अर्थशास्त्री विश्वास नहीं करता।

हाँ, एक वात अवश्य है। यदि मशीनें देश में न वनें तो परिस्थिति
भिन्न हो जाती है। क्योंकि तब मशीनों की माँग बढ़ने पर, मशीन बनाने
वाले देश के मज़दूरों को नौकरी मिल जायगी पर मशीन ज़रीदने वाले
देश के कार्यच्युत मज़दूरों को नहीं। इसिलये वहाँ वेकारी की समस्या बनी
ही रहेगी। हमारे देश में ऐसा ही हुआ है। हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार है। हमारे उद्योग-धन्धे नष्ट हो गये हैं और इंगलेंड अपना
माल और मशीन हमारे देश में धड़ाधड़ वेचता है। हमारे यहाँ मशीनें
या मशीनों का बनाया हुआ माल अधिक नहीं बनता। इसिलये आदिमयों
का वेकार रहना स्वामाविक है गांधीबाद ने वर्तमान भारतीय परि-

<sup>\*</sup>देखिये Pigou. Economic of Welfare.

स्थित के अनुभव पर ही अपनी विचार-प्रणाली स्थापित की है। पर सापेचिकता-सिद्धान्त हमें बतलाता है कि जो बात एक स्थान के लिये ठीक है, उसका उसी स्थान पर हमेशा, या अन्य स्थानों पर उसी समय या और कभी, लागू होना निश्चित नहीं हैं। यदि भारतवर्ष से साम्राज्य-वाद हट जाय और यहाँ मशीनें आदि बनने लगें जैसा कि पाश्चात्य पम्य देशों में होता है तो हमें गांधीवाद का यह स्वभाव स्पष्ट दीख पड़ेगा।

इस विषय को समाजवाद गांधीवाद से अधिक उचित दृष्टिकोण से देखता है। वह मशीनों के दोनों पहलुओं को समम्कर यह निष्कर्ष निकालता है कि मशीनों को त्यागना स्तुत्य नहीं, पर उनकी ख़राबियों को दूर करना ही अभीष्ट है। इसलिये वह मशीनों और कारख़ानों का राष्ट्रीयकरण कर देगा जिससे कि वे शोषण के साधन न बनें। समाजवाद के अंतर्गत सरकार सबकों काम में लगायेगी। यदि सरकार यह देखती है कि मशीनों की सहायता से माल बहुत काफ़ी तादाद में पैदा हो रहा है, जैसा होना निश्चित ही है, तो बजाय इसके कि वह कुछ मज़दूरों को निकाल दे, वह सवका अम-समय कम कर देगी जिससे मज़दूरों को खेलने-कूदने, पढ़ने-लिखने और आध्यात्मिक उन्नति का काफ़ी अवसर मिल सके।

## अहिंसा की नीति

श्रव हम गांधीवाद की रीतियों या राजनीतिक पहलू पर विचार करेंगे।
गांधी जी के श्रिहंसा श्रीर उसके व्यावहारिक रूप, सत्याग्रह, में यक्तीन
का विवरण दिया ही जा चुका है। पर क्योंकि श्रिहंसा श्रीर सत्याग्रह ही
नांधीवाद के साधन श्रीर रीति हैं, इसलिये हम इस दृष्टिकोण से उनकी
विस्तृत विवेचना करेंगे।

गांधी जी का कथन है कि हमें अत्याचार का हिंसा से नहीं विलक श्रहिंसा से सामना करना चाहिये, 'पशुवल' से नहीं विस्क 'श्रात्मवल' से विरोध करना चाहिये। ऋहिंसा का ऋाध्यात्मिक मूल्य तो जो है वह है ही; इसका व्यावहारिक मूल्य भी कम नहीं । यदि हमारा शत्र हम से श्रिधिक वलवान है, तो हिंसा द्वारा उससे वदला लेना या, उससे श्रत्या-चार को रोकना कठिन है। 'जिन साधनों में विपत्ती हमसे अधिक वल-वान श्रीर क़ुशल हैं उन साधनों का उपयोग करने की लालच में न पड़ कर एक विलकुल नये प्रकार के साधन की शोध करना, उसका विकास ग्रौर संशोधन करके उसे सम्पूर्ण वनाना ग्रौर उसके प्रयोग में कुशलता प्राप्त करना ग्रावश्यक है। श्रहिंसा ग्रथवा प्रेम में --- श्रथीत् विपत्ती को दगड देकर नहीं, किंतु स्वयं कष्ट सहकर उसे जीतने के रीति में जो शक्ति है, वह है तो हिंसा के जितनी ही पुरानी, किंतु अभी योग्य अनुशीलन द्वारा उसका सम्यक् विकास नहीं किया गया है। " गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय क्रांति का साधन बनाकर एक नया त्र्याविष्कार किया है जो गांधी-वाद का ग्रमर सिद्धांत है।

ग्रहिंसा के तीन रूप हैं; (१) निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive resistance)। गांधी जी के शब्दों में निष्क्रय प्रतिरोध कप्ट-सहन के द्वारा अधिकारों को प्राप्त करने का ज़रिया है। यह अस्त्र-शस्त्र द्वारा विरोध करने से भिन्न है। जब मैं अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध कार्य करना नामंज़ूर करता हूँ तो मैं आत्मवल का प्रयोग करता हूँ। उदाहरणार्थ इस दशा में सरकारी क़ानून के अनुसार कार्य न करना आत्मवल का

\*श्री किशोर लाल घ॰ मशरूवाला, "गांधीवाद: समाजवाद", पृष्ठ १२-१३

प्रयोग है। पर यदि मैं हिंसा के प्रयोग से उस क़ान्न को रह करा देता हूँ तो मैं पशुवल का प्रयोग कर रहा हूँ। आत्मवल में आत्मकष्ट होता है। यही निष्क्रिय प्रतिरोध है (२) सिवनय अवज्ञा (Civil Disobedience)। यदि कोई क़ान्न या नियम सत्य के विरुद्ध है और अंतरात्मा उसे मानने की गवाही नहीं देती, तो उसे सिवनय अहिंसात्मक रीति से भंग करना ही सिवनय अवज्ञा कहलाती है। (३) असहयोग (non-co-operation)। सत्य के विरुद्ध और अंतरात्मा के प्रतिकृत किसी काम में सहयोग न करना ही असहयोग कहलाता है।

डाक्टर राजेन्द्रपसाद ने गांधीवाद का यह दृष्टिकोण बड़े सुचार रूप से रक्खा है। श्राप लिखते हैं कि शामाजिक समस्या का समाधान शान्तिमय समभौते में है, संघर्ष में नहीं; पारस्परिक मेल में है, विनाश में नहीं; परिवर्तन में है, क्रांति में नहीं; श्रात्म-श्राभिव्यक्ति में है, इतर श्राभि-व्यक्ति में नहीं। एक शब्द में, श्राहिंसा में है, हिंसा में नहीं।

समाजवादी ग्रहिंसा के महत्व को समभते हैं, श्रौर वे श्रनावश्यक हिंसा नहीं करना चाहते। "साम्यवादी कोई हिंस हत्यारे नहीं होते। नरमेघ में उन्हें कोई मज़ा नहीं श्राता। पूँजीपित जो साम्राज्यवाद का श्राश्रय लेकर श्राज करोड़ों मनुष्यों को दास बनाये हुये हैं, जिनके लिये भीषण जगद्व्यापी युद्ध छेड़ कर भीषण रसायनिक उपचारों से काम लेना एक साधारण-सी वात है, मनुष्य जीवन को भले ही तुच्छ पदार्थ समभते हों, पर साम्यवादी मानव-जीवन के मूल्य को समभता है। वह रक्तपात को श्रच्छा नहीं समभता। यदि विना रक्तपात के उद्देश्य

श्गाँधी जी, Indian Home Rule,

की सिद्धि हो जाय, तो उसे हर्प होगा। पर व्यावहारिक वात यह है कि ग्राज तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, सब में कोई न कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसने रक्तपात कराकर छोड़ा है। वस यहीं पर गांधी-वाद ग्रीर साम्यवाद का साथ छूटता है। साधारण साम्यवादी का यह विश्वास है कि शान्ति के लिये क्रांति ग्रावश्यक है; क्रांति में कुछ हिंसा होती है। इस हिंसा से विचलित होकर हम ग्रपने लक्ष्य को नहीं छोड़ सकते। हम हिंसा का स्वागत नहीं करते; पर उससे घबराते भी नहीं। गांधीवाद कहता है कि हम भी मानते हैं कि विना क्रांति के शान्ति नहीं होगी; पर शत्रुग्रों ग्रीर विरोधियों की हिंसात्मक कृपान्नों का उत्तर हम ग्राहिंसा से ही देंगे।"\*

श्री जवाहरलाल नेहरू भी लिखते हैं कि श्रहिंसा का तरीक़ा तो तभी ठीक कहा जा सकता है जब वह सजीव हो श्रौर इतनी सामर्थ्य रखता हो कि वह श्रत्याचारी शासन या सामाजिक व्यवस्था को वदल डाले। श्रहिंसा यह कर सकती है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। मेरा ख़्याल है कि वह हमें वहुत दूर तक ले जा सकती है। लेकिन इस बात में मुक्ते शक है कि वह उस श्रन्तिम ध्येय तक ले जा सकती है। हर हालत में किसी न किसी किसम का वल-प्रयोग तो लाज़िमी मालूम पड़ता है क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ताक़त श्रौर ख़ास श्रिधकार होते हैं, वे उन्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिये मजबूर नहीं कर दिया जाता, या जब तक ऐसी स्रतें पैदा न कर दी जाँय जिनमें उनके लिये ख़ास हक़ों का रखना उन्हें छोड़ने से ज़्यादा

<sup>\*</sup>श्री सम्पूर्णानन्द, "गांघीवाद ग्रीर साम्यवाद"

नुक्रसानदेह हो जाय । समाज के मौज़ूदा राष्ट्रीय ख्रीर वर्गीय संघर्ष वगैर वल-प्रयोग के कभी नहीं मिट सकते ।\*

गांधीवाद श्रौर 'समाजवाद की यह मौलिक भिन्नता है श्रौर यह शायद सब से श्रिधिक महत्वशाली है। हम इन दोनों में से किसे ठीक मानें, यह अपने मन श्रौर विश्वास (conviction) की बात है। गांधीवाद एक दार्शनिक सिद्धान्त के श्राधार पर कहता है कि श्रिहंसा उन्हें विजय दिलायेगी, मगर इसकी सत्यता का उसके पास कोई प्रमाण नहीं। समाजवाद कहता है कि हम हिंसा का प्रयोग करने पर उतारू नहीं। पर यदि मौक़ा पड़े श्रौर उसके बिना काम ही न चले तो हम चूकेंगे भी नहीं। शायद ऐसा मौक़ा पड़ेगा श्रवश्य जैसा कि संसार में होता रहा है।

यह तो हुई विचार-भेद की बात, पर यदि हम कियात्मक प्रकाश में दोनों वादों को देखते हैं तो दोनों एकही प्रतीत होते हैं। यदि गांधी-वाद के अनुयायी अहिंसात्मक युद्ध लड़ रहे हैं, और वे देखते हैं यदि ज़रा सी हिंसा कर दी जाय तो उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है और विना हिंसा किये हुये काम नहीं चल सकता, तो शायद वे उस समय अहिंसा को तिलांजिल अवश्य दे देंगे (चाहे गांधी जी ऐसा न करें)। मनुष्य आख़िर मनुष्य ही है, देवता नहीं। इसीलिये कांग्रेस ने अहिंसा को केवल 'नीति' के रूप में हो ग्रहण किया है। गांधीजी ने एक वार लिखा भी था कि '१४ वर्ष के परीक्षण के उपरांत वह (अहिंसा) अधिकांश कांग्रेसजनों के लिये नीति ही वनी रही है जब कि मेरे लिये

<sup>\*</sup>जवाहर लाल नेहरू, 'मेरी कहानी'।

वह एक आधार-भूत धर्म है'। उसी प्रकार समाजवादी ज़बर्दस्ती, विना आवश्यकता के हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे पर आवश्यकता पड़ने पर नहीं चूकेंगे। यदि ऐसा है, तो फिर गांधीबाद और समाजवाद में इस विषय पर कोई कियात्मक वास्तविक भेद नहीं। भेद है तो इतना ही कि गांधीबादी कहते हैं कि इस हिसा का प्रयोग नहीं करेंगे, पर आवश्यकता पड़ने पर शायद वे ऐसा कर बैठें पर समाजवादी खुले शब्दों में इसको स्वीकार करते हैं।

## आर्थिक परिस्थित की निर्धारणशक्ति

श्रव हम गांधीवाद के प्रमुख नकारात्मक पहलुओं पर श्राते हैं। मार्क्सवाद का श्रध्ययन करते समय हम बताही चुके हैं कि समाज-वादियों का विश्वास है कि श्रार्थिक परिस्थिति ही वास्तविक या प्रमुख निर्धारण शक्ति है। मनुष्य इन परिस्थितियों को बदल कर समाज को इच्छित रूप दे सकता है। इस प्रकार समाजवाद मनुष्य का रचनात्मक कार्यचमता पर ज़ोर देता है। वह मनुष्य को किसी रूपरी शक्ति के हाथ का कठपुतला नहीं मानता। वह उसे श्रपने भाग्य श्रीर समाज का स्ट्रश मानता है।

गांधीवाद इसमें विश्वास नहीं करता। वह ईश्वर में विश्वास करता है श्रीर उसका श्रधिनायक ईश्वरीय प्रेरणा से काम करता है। गांधीजी कभी-कभी विशुद्ध श्रास्तिक की तरह वोला करते हैं—भगवान् की शक्ति श्रीर उसकी प्रार्थना से उनको प्रेरणा मिलती है, इसकी वात वह वताया करते हैं। गीता से प्रेरणा लेते समय तो वह स्पष्ट रूप से यह कहा करते हैं कि वह ऐसे सार्वभीम नियम में, ऐसी शक्ति में, विश्वास करते हैं, जो प्रत्येक सांसारिक वस्तु का स्रोत है, जिस पर मानव के अभिमत का कोई और प्रभाव नहीं। गांधीजी व्यक्तिगत देन में विश्वास रखते हैं, या समस्त ब्रह्माण्ड के एक नियन्ता में आस्था रखते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि मानव-समाज और मानव-गतिविधि के विषय में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।

## सर्वोदय

गांधीवाद श्रेगीयुद्ध में अविश्वास करता है। श्रीर पूँजीपित व जमींदारों को अधिकारच्युत करने के विरुद्ध है। वह कहता है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ हिल-मिल कर प्रेम ऋौर मैत्री के सूत्र में बॅंधकर, रहना चाहिये। गांधीवाद मानता है कि पूँजीपति श्रीर ज़मीदार, मज़दूर ऋौर किसानों का शोषण कर रहे हैं। वह इस शोषण का श्रंत भी करना चाहता है। पर वह लड़-भिड़ कर, श्रेणी-युद्ध द्वारा यह ऐसा नहीं करना चाहता, वरन् प्रेम और समभौते द्वारा ऋपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है। गांधीवादियों का विश्वास है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से भला होता है। यदि उसमें ऋत्याचारी वृत्ति पाई जाती है, तो हमें उनका सुधार करना चाहिये। हमें उसके हृदय में दया उत्पन्न करनी चाहिये जिससे कि उसके स्वभाव में शोषण के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो श्रीर न्यायी वने । यदि उसे हिंसात्मक प्रयोग द्वारा या लड़-भिड़ कर श्रीर श्रापस में वैमनस्य के द्वारा उसे श्रिधिकारच्युत किया जायगा, तो उसके दिल में वैर की आग़ जलती रहेगी और वह वदला लेने की सोचा

एम० एन० राय०, 'गांधीवाद या मार्क्सवाद'।

करेगा । इस प्रकार स्थिति कभी सुरिक्ति नहीं रहेगी । पर यदि प्रेम ग्रौर सद्विचार द्वारा उसका सुधार किया जायगा तो उसके ऊपर स्थायी विजय की जा सकेगी ।

इसिलये गांधी जी कहते हैं कि ज़मींदारों श्रौर पूँजीपितयों को स्वयं को किसान श्रौर मज़दूरों का 'ट्रस्टी' समफना चाहिये। उन्हें व्यक्तिगत सम्पत्ति इस प्रकार उपयोग में लानी चाहिये कि जिससे मज़दूर श्रौर किसानों का हितवर्धन हो। वह सम्पत्ति उनके व्यक्तिगत प्रयोग के लिये नहीं, बिलक समाज के उपयोग के लिये हैं। वह सम्पति समाज की है; वे उसके संर-चक मात्र हैं। यदि वे उसे शोषण के लिये इस्तैमाल करेंगे तो शोपित वर्ग को सत्याग्रह करना पड़ेगा।

गांधी जी कहते हैं कि हम लोग आतमीय हैं, शत्रु नहीं। हमें एक दूसरे का भला, उन्नित और मुख बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। इस प्रकार सारे मानव समाज का उदय चाहना गांधी जी का आदर्श है। गांधी जी जिस रामराज्य का स्वम देखते हैं उसमें राजाओं और मिखारियों, दोनों के अधिकार सुरिच्ति रहेंगे। उनके आदर्श समाज में सब लोग, ज़मी-दार और पूँजीपित, किसान और मज़दूर, ब्राह्मण और हरिजन, स्त्री और पुरुप आदि प्रेमपूर्वक रहेंगे और उन सब की उन्नित की चेष्टा की जावेगी; सब को उत्कर्ण की समान सुविधा दी जायगी; सब का उदय होगा; यहीं सर्वोदयक है।

<sup>\*</sup>गाँधी ज़ी ने रस्किन की 'Unto the Last' का गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। जिसका शीर्षक आपने 'सर्वोदय' रखा था। यही शब्द अव गांधी जी के इन विचारों का संकेत माना जाने लगा है।

समाजवाद इन विचारों का बिल्कुल कायल नहीं। व्यक्तिगत सम्पत्ति का नष्ट करना उसका मूल सिद्धान्त है। वह शोषण करनेवाली सम्पत्ति के राष्ट्रीकरण का समर्थक है। श्रेणीयुद्ध में उसका श्रटूट विश्वास है श्रोर वह वर्गहीन समाज की कल्पना करता है।

श्रीनरहरि परीख ने इस विषय में गांधीवाद श्रौर समाजवाद का मुक़ाबला श्रीर सामीप्य बड़े सुन्दर शब्दों में दिग्दर्शित कराया है। श्राप लिखते हैं: गांधी जी निजी स्वामित्व के हक को नष्ट करने के लिये नहीं कहते, लेकिन उसके ऊपर ऋंकुश ज़रूर लगाना चाहते हैं। इसलिये स्वा-मित्व के हक के साथ उसके ऊपर स्वामित्व की ज़िम्मेदारी भी त्राती है। तत्त्वतः इन दोनों कार्यक्रमों में अन्तर इतना ही रहता है कि समाजवादी जिस सम्पत्ति को समाज के स्वामित्व को बनायें उसका प्रबंधकर्ता सरकार की त्रोर से नियुक्त होता है, जबिक गांधीजी के कार्यक्रम में समाज के हित की दृष्टि से सम्पत्ति का उपयोग करने के लिये उसका मालिक स्वयं ही अपने को ट्रस्टी अथवा प्रबंधकर्ता बना लेता है। समाजवादी कार्यक्रम में सरकार इस बात को देखती है कि प्रबंधकर्ता श्रपना कर्तव्य पूरी तरह पालन करता है या नहीं, जबिक गांधीजी के कार्यक्रम में मालिक या ट्रस्टी ग्रगर पूरी तरह अपने कर्तव्य का पालन न करे तो समाज को उसके विरुद्ध सत्याग्रह करना पड़ता है। गांधी जी के कार्यक्रम में सत्ता लोगों के पास रहती है श्रीर श्रपनी शक्ति के श्रनुसार वे उसका श्रमल कर सकते हैं। समाजवादी कार्यक्रम में सत्ता लोगों का प्रतिनिधि होने का दावा करनेवाली सरकार के हाथ में रहती हैं।

समाजवादियों ने इस गाँधीवाद के इस रुख की तीव शब्दों में

निन्दा की है। सर्वश्री सम्पूर्णानन्द, जयप्रकाशनारायण और एम० एन० राय ने इससे पूर्ण मतभेद प्रकट किया है। श्री सम्पूर्णानन्द जी कहते हैं कि गाँधीवाद का रामराज्य का स्वप्त एक दोपयुक्त स्वप्त है। श्रेणी-भेद रहने के मतलव ही हैं श्रेणीदोष, चाहे वे कितने ही चीण क्यों न हों जाँय। समाजवाद सब को पूर्ण त्याग और अपरिग्रह की शिचा देना चाहता है। गांधीवाद एक वर्ग को अपूर्ण त्याग और अपरिग्रह की शिचा देगा और दूसरे वर्ग को संतोष का पाठ पढ़ायेगा। संघर्ष की जड़ बनी रहेगी। गाँधीवाद मार्ग में आधी दूर जा कर ही रुक जाता है। समाज का श्रेणी-भेद और तज्जन्य श्रेणी-संघर्ष रोग इतना भीषण हो गया है कि अब विना पूरे छेदन के वह दूर नहीं हो सकता, और इस छेदन का नाम ही समाजवाद है।

श्री जयप्रकाशनारायण ने गांधी जी को आड़े हाथों लिया है। गांधी जी के रामराज्य में राजा और भिखारी दोनों रहेंगे। पर वे पूछते हैं कि भला समाज में कोई आदमी भिखारी क्यों रहे ? समाजवाद का यह मुख्य प्रश्न गांधी जी के दिमाग में कभी उठा ही नहीं—उठ भी नहीं सकता, क्योंकि गांधी जो की नीति के सफल होने के लिये यह अत्यावश्यक है कि समाज में कुछ लोग भिखारी रहें। वे गांधी जी की फिलासकी धोखे-याज़ी बताते हैं। गांधी जी फ़क़त यह चाहते हैं कि ऊपर की सतह के लोग नीची सतह के लोगों से तिनक दया का बर्ताय करें और गरीबों को संतोष का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन "हम समाजवादी डंके की चोट पर कहते हैं कि ज़मीदारों और पूँजीपतियों का यह धन किसानों और मज़दूरों की मेहनत से पैदा हुआ है। इसलिये प्राउधन (Proudhan)

के कथानुसार 'चौरी का माल' है। इस चौरी को छिपाना, इसे वे पूछे-ताछे चलने देना, नहीं, इस पर पवित्रता की पुट देना तो निःसंदेह धोखे-वाज़ी है, भले ही यह घोखेवाज़ी ऋाप अनजाने ही क्यों न कर रहें हों" वे साफ़-साफ़ कहते हैं कि राजात्रों, ज़मीदारों त्रीर पूँजीपतियों के त्राध-कारों पर चूँचरा न कर के गांधी जी ने इस बड़े पैमाने पर श्रौर संगठित . रूप में होने वाली चोरी ऋौर हिंसा पर मोहर लगा दी है। इसके ऋति-रिक्त, वे कहते हैं कि 'ट्रस्टो' शब्द एकदम अस्पष्ट है। ''मान लीजिये कि ज़मीदार 'ट्रस्टी' है। अब सवाल यह उठता है कि धन के किस हिस्से को वह ट्रस्ट समके-समूचे को या किसी हिस्से को। ग्रगर किसी हिस्से को, तो हिस्सा क्या हो ख्रीर उसे कौन निश्चय करेगा ? ग्रगर उसका किसान उसके धन का बरावर का हिस्सेदार है, तो इस बरावर के ठीक मानी क्या है ?... फिर कोई हिस्सेदार ट्रस्टी कैसे हो सकता है ?" उनकी राय में ये सवाल ऐसे नहीं है जो हलके-हलके 'नज़र-स्रन्दाज़' किये जा सकें।

श्री एम० एन० राय गांधी जी का हल कोई हल नहीं मानते क्योंकि गांधी जी जिस विषमता को दूर करना चाहते हैं, उसके आदिस्रोत को नहीं पहचानते। गांधी जी सिर्फ शोषण की मात्रा कम करना चाहते हैं। पर जहाँ शोषण है वहाँ समानता नहीं; जहाँ समानता नहीं वहाँ सौजन्य भी नहीं। पूँजीपति फिर भी पूँजीपति ही रहेगा, ऐसी दशा में मज़दूरों के हितों के साथ में उसके हितों का सम्बन्ध कैसे सम्भव है ? फिर हृदय-परिवर्तन की वात ही कैसी ?\*

अपं जवाहरलाल नेहरू भी गाँधी जी के विचारों से सहमत नहीं। देखिये उनकी "मेरी कहानी "।

समाजवादी मानते हैं कि गांधीवाद ने देश में अपूर्व जागृति फैला दी है, जिससे कि हम अपने अधिकारों को पहिचानने लगे हैं और निर्भयतापूर्वक पूर्ण स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े हैं। पर उनका विश्वास है कि अब उसने अधिकांश में अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अब देश को समाजवाद के मार्ग पर चलना चाहिये।

यह तो निर्विवाद है कि गांधीबाद भारतवर्ष के स्थान-स्थान में, पहाड़ों में, निर्दियों, घरों की ईटों-ईटों में व्याप्त है। इसका प्रभाव अमर है श्रीर भारतीय संस्कृति के ज्वाज्वलयमान मुकुट में वह सर्वदा हीरे की तरह चमकता रहेगा। पर भारतीय राजनीति के रंगमंच पर इसका एकछ्त्र राज्य होने में शंका पैदा होने के लक्ष्या दिखाई देने लगे हैं। समाजवाद का नद्धत्र श्रव कँचा होने लगा है। यदि वह राहु बनकर गांधीबाद को अस नहीं सकता, तो गंगा बनकर उसे जमुना की तरह हृदयंगम श्रवश्य ही कर सकता है।

अश्री सम्पूर्णानन्द लिखते हैं कि "भारतीय साम्यवाद का भी विशेष रूप होगा। सम्पत्ति के विभाजन श्रीर राष्ट्रीकरण में तो वह दह रहेगा, क्योंकि यही उसका श्रपनापन है। इस मार्ग से डिगना उसके लिये पतन श्रीर श्रात्म-संहार होगा। परन्तु इसके श्रातिरिक्त उसमें परिवर्तन श्रवश्य होंगे। उस पर गांधीवाद श्रीर भारतीय संस्कृति का, जो गांधीवाद को जननी है, प्रभाव पड़ेगा, श्रीर वह श्रधिक श्राध्यात्मिक हो जायगा। सम्भवतः श्राहिंसा को श्रपना लेगा! यह पराजित गांधीवाद की महान् विजय होगी श्रीर वर्तमान काल में जगदित के लिये भारत का सब से बड़ा प्रयत्न होगा। यहीं तक दोनों वादों का समन्वय भी सम्भव है। इसके श्रागे वढ़ने से एक का श्रस्तित्व दूसरे में लोप हो जायगा।"